# ग्रगस्त क्रांति ग्रीर प्रति क्रांति

[समीचा] र्४४२२

मन्मथनाथ गुप्त



. फल्पाण २ महित्य भिन्दे २ अवार



प्रकाराकः सोमेश्वर प्रसाद गुप्त कल्याण्-साहित्य मन्दिर, प्रयाग



### EOPIRIGHT RESERVED

मूल्य २॥)



मुद्रकः महे**श**प्रसाद गुप्त केसरवानी प्रेस, प्रयाग

# विषय-सूची

| १—१६४२ की क्रान्ति का चरित्र                                     | Y.        |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| २—१६४२ की क्रान्ति की उत्पत्ति                                   | 多二        |
| ३—प्रतिकान्ति का प्रारंभ                                         | ६३        |
| ४ एक दल तथा एक नेतावाला प्रतिक्रान्तिकारी सिद्धांत               | दर        |
| ५ – धूर्त प्रतिक्रान्ति, इधर नरम समाजवाद                         | १०२       |
| <ul> <li>कांग्रेस के किसान-मनदूर-राज नारे का विश्लेषण</li> </ul> | <b>११</b> |
| ७—सांगठनिक समस्यायें                                             | १३५       |
| —भावो विधान-सम्मेलन                                              | 808       |



प्रकाशकः सोमेश्वर प्रसाद गुप्त कल्याग्य-साहित्य मन्दिर, प्रयाग



#### EOPIRIGHT RESERVED

मूल्य २॥)



मुद्रकः महेश्रप्रसाद गुप्त केसरवानी प्रेस, प्रयाग

## विषय-सूची

| १—१६४२ की क्रान्ति का चरित्र                              | પૂ         |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| २—१६४२ की क्रान्ति की उत्पत्ति                            | ₹⊏         |
| <b>३</b> —प्रतिकान्ति का प्रारंभ                          | ६३         |
| ४ एक दल तथा एक नेतावाला प्रतिक्रान्तिकारी सिद्धांत        | <b>=</b> 2 |
| ५ - धूर्तं प्रतिक्रान्ति, इधर नरम समाजवाद                 | १०२        |
| ६ — कांग्रेस के किसान-म <b>ज</b> टूर-राज नारे का विश्लेषण | 888        |
| ७—सांगठनिक समस्यायें                                      | १३५        |
| ⊏—भावी विधान-सम्मेलन                                      | 808        |



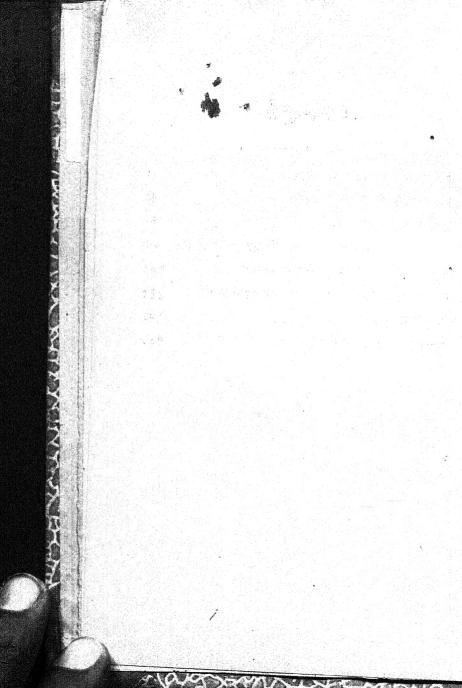



## पहला ग्रध्याय

## १६४२की क्रान्ति और उसका चरित्र

१६४२ उपद्रव नहीं

१६४२ के राष्ट्रीय संग्राम को विद्रोह, क्रान्ति तथा उपद्रव कई तरीके से विश्ति किया गया है। १६४२ के संग्राम के लिये उपद्रव शब्द के प्रयोग के सम्बन्ध में इतना कहकर आगे वढ़ जाना यथेष्ठ होगा कि भारतीय स्वतन्त्रता के शत्रुओं तथा साम्राष्यवाद के चापलू तों ने ही ऐसा प्रयोग कर १६४२ को नीचा दिखाने का भद्दा प्रयास किया है। अवश्य ही इस संग्राम के कारण १६४२ तथा १६४३ में साम्राष्यवाद की सुख निद्रा में बहुत जबर्दस्त व्याघात पहुँचा, किन्तु इस कारण से इस संग्राम को उपद्रव कहना उचित नहीं हो सकता। उपद्रव शब्द के सम्बन्ध में इतना ही मन्तव्य यथेष्ठ है।

## नेहरू जी द्वारा निद्रोह शब्द का प्रयोग, उसका अर्थ

पंडित जवाहरलाल जी नेहरू तो इस संग्राम के लिये विद्रोह शब्द का प्रयोग ही ऋधिक उपयुक्त समभते हैं। १९४५ के ६ ऋगस्त को श्रीनगर में बोलते हुये उन्होंने कहा था कि वे '१९४२ के संग्राम के लिये विद्रोह शब्द का प्रयोग करने से शंकित नहीं हैं' विद्वान पंडित जी का यह उद्गार बहुत ही ऋर्थ पूर्ण है क्योंकि इस अगस्त के पहले कई ग्रान्दोलन हुये ग्रौर पंडित जी ने उनके सम्बन्ध में भाषण दिया ग्रौर लिखा, पर इसके पहले के किसी ग्रान्दोलन के सम्बन्ध में उन्होंने विद्रोह शब्द का प्रयोग नहीं किया था। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि पंडित जी के मतानुसार १६४२ का संग्राम १६२१ के ग्रसहयांग ग्रान्दोलन, १६३० तथा १६३२ के सत्याग्रह ग्रान्दोलन ग्रौर १६४० के वैयतिक सत्याग्रह ग्रान्दोलन से गुण्गत रूप से भिन्न था। इस प्रकार थोड़े में ही १६४२ के संग्राम की विशेषता स्पष्ट हो जाती है। इस पर इम ग्रागे ग्रौर विशद ग्रालोचना करेंगे।

### १९४२ के लिये क्रान्ति शब्द अधिक उपयुक्त

अगस्त संग्राम के लिये में क्रान्ति शब्द का उपयोग ही अधिक उपयुद्ध समभूँगा। ऐसा मैं इसलिये नहीं लिख रहा हूँ कि किसी से अधिक ज्याकुल भारत जान पड़े या किसी के हाथ से रंगमांचिक वज छीन लूँ। बात यह है कि विद्रोह शब्द बहुत कुछ फीका है, इससे द्यगस्त की घटनाराशि पर कोई रंग नहीं चढ़ता। हाँ विद्रोह शब्द से संग्राम की विराटता का ज्ञान तो होता है, पर इससे उस संग्राम के चरित्र का उद्घाटन नहीं होता । इसके विपरीत क्रान्ति शब्द वहुत ही भागब्यंजक है स्रौर यह विशद रूप से घटनाराशि का उद्घाटन करता है। स्थामतौर से क्रान्ति शब्द सफल विद्रोहों के लिये प्रयुक्त होता है। यहाँ पर ऐसे विद्रोहों के उन वर्गचरित्रों पर विस्तार के साथ कुछ कहने का अवकाश नहीं है जिनके कारण कान्ति प्रतिक्रान्ति (Counter revolution) से भिन्न हो जाती है, पर रूस का १९०५ वाला जनविद्रोह ऋसफल होने पर भी उस विद्रोह के सम्बन्ध में क्रान्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। हम यह नहीं कहते कि एक असफल ज्निवडोह के लिये कान्ति राज्द का प्रयोग स्वीकृत हो जाने पर सभी असफल जनविद्रोहों के लिये यह शब्द प्रयुक्त होना चाहिये / नहीं, १६४२ के संग्राम के लिये क्रान्ति शब्द के प्रयोग

(ANST DOMENT)

के कई बहुत जबर्दस्त कारण है। क्रान्ति की विशेषता, जनता का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप

पहले देखा जाय कि कान्ति की ऐसी। सब से बड़ी कीन सी विशेषता है, जिसके बगैर कान्ति हो ही नहीं सकती। ट्राटस्की कः भाषा में "क्रान्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें जनता ऐतिहासिक घटनात्रों में सीधे-सीधे हस्तचेप कर चीजों को अपने हाथों में ले लेती है। साधारण समयों में राष्ट्र वह चाहे राजतांत्रिक हो या रोकतांत्रिक जाति के ऊपर उठकर खड़ा हो जाता है और उस दिशा में जो विशेषज्ञ होते हैं अर्थात् राजा, मन्त्रीगण, नौकरशाहगण, पार्लिया-मेन्टवादीगण पत्रकारगण इतिहास निर्माण करते हैं। कान्ति का इतिहास सर्वोपि इस बात का इतिहास है कि जनता अपने भाग्य-निर्माण के कार्य में जबदरस्ती युस आवे। ११ १६४२ में भारतवर्ष में यही तो हुआ।

उिल्लिखत व्याख्यान में पंडित नेहरू जी ने भी जनता द्वारा अपने भाग्य निर्माण कार्य में घुस आने का इन शब्दों में वर्णन किया था:— "यद्यपि ६ अगस्त को ही सब नेता गिरफ्तार हो गये थे, फिर भी जनता ने सरकार की चुनौती को स्वीकार कर लिया और साहसपूर्ण तरीके से तुर्की बतुर्की जवाब दिया। नेताओं की गिरफ्तारी पर गुस्सा तथा क्रोध में जनता ने बहादुरी के साथ बमबाजी, मशीनगन के गोले तथा लाठियाँ बर्दाश्त की। स्वतन्त्रता के लिये जो अमिट ज्वाला उनके हृदयों में घषक रही थी, वह साहसी तथा वीरतापूर्ण कृत्यों में पल्ला-वित हुई।"

१९४२ में जनता का प्रत्यक्ष रूप से इतिहास निर्माण

मैं बाद को चलकर १६४२ के सम्बन्ध में गान्धी जी तथा उनके शिष्यों द्वारा प्रतिपादित गुस्ते और क्रोध वालें सिद्धान्त की परीचा करूँगा, जिसे दुनिया के कानों में वार-वार डंके की चोट पर कहा गया है । यहाँ पर केवल इतनी ही बात जान लेना यथेष्ठ है कि अगस्त १९४२ तथा उसके परवर्ती कुछ समय में भारत की जनता ने इतिहास निर्माण के बार्य में इतने जीर से भाग लिया जितना कि इससे पहले उसने कभी नहीं लिया था। यह गौरवमय प्रयास सफलता से मंडित नहीं हो सका पर इस घटनावहुल युग में जनता ने इतने जोश का प्रदर्शन किया और इतना विराट सराहनीय त्याग तथा उन्मेषशालिनी बुद्धि ( Initiative ) का प्रदर्शन किया कि इसे कान्ति ही कहना उचित होगा। १६४२ का संद्राम इस माने में भी क्रान्ति थी कि इसमें भारतीय जनता ने मध्ययुगीन निद्रा से जगने के बाद अपने लिये नये मार्गों की, संशाम के अनुसार मार्गों की, ऐसे मार्गों की जिनके सम्बन्ध में नेता हों ने कुछ न बताया था, विस्क उनके द्वारा निश्चित रूप से निषिद्ध मार्गों की सृष्टि की श्रौर उन पर श्रौपादानिक गति से चल पड़ी ! नेताओं ने यह जो मार्ग नहीं बताया था, पर 'करो या मरो' का नारा दे दिया था, यह एक भयंकर गलती थी, पर इसी गलती, भूल, भुलक्कड्पन के कारण ही तो जनता की उन्मेषशालिनी बुद्धि श्रीर भी गौरवयुक्त हो जाती है। १९४२ में जनता निश्चित रूप से अपने नेता ख्रों के आगे निकल गई। १९४२ की तरह क्रान्तिकारी युगों में 'दृश्यगत (Objective) परिस्थियां जीवन की तरह दृतगति से परिवर्तित होती हैं।' ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे सजीव गतिशील नेतृत्व की ऋावश्यकता थी जो प्रत्येक उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के अनुसार अपनो नीति तैयार करती। पर इस प्रकार के गतिशाल नेतृत्व का यहाँ पता नहीं था। फिर भी जनता कठिनाइयों के चट्टानों को काट काट कर द्यपने मार्ग का निर्माण करती रही ख्रौर कुछ नये नेता जो एक हद तक अविशेषज्ञ थे, पैदा हो गये।

१९४२ के संबंधमें क्रांति शब्दके प्रयोगके अन्य कारण तैं और भी एक विशेष कारण से १९४२ के संगम को क्रान्ति

CAN DEWAY COM

कहना चाहूँगा। यद्यपि १६०५ की रूसी क्रान्ति असफल रही, फिर भी इसके बारह वर्ष बाद एक विकि दो क्रान्तियाँ हुई जिससे मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण का अन्त कर विश्व इतिहाल में एक नवसुग की सूचना हुई। १६४२ के संग्राम के सम्बन्ध में क्रान्ति शब्द का प्रयोग करने में मेरे सन में यह भी बात है कि रूस की तरह भारतवर्ष में भी फरवरी तथा अक्टूबर में क्रान्तियां होंगी, जिनके कारण फन्मकानकर हमारी जनता की बेड़ियाँ टूट जायेंगी। १६४२ को भारत में आने वाली फरवरी तथा अक्टूबर कान्तियों का कपड़ों सहित रिहर्सल समकता हूँ।

इतिहास में ऐसा देखा गया है कि प्रयोग के दौरान में शब्दों में नई व्यंजना की उत्पत्ति होती है। रूस की अक्टूबर कान्ति के बाद इसी प्रकार यह कहा जा सकता है कि १६०५ की तरह असफल जन-विद्रोह के लिये कान्ति शब्द के प्रयोग का एक नया कान्तिकारी अर्थ हो गया है। इस प्रकार जिस समय में यह कहता हूँ कि १६४२ का संप्राम एक क्रान्ति था, उस समय व्यंजनात्मक रूप से मेरा यह अभिप्राय हैं कि इसके बाद क्रान्तियाँ तब तक होती हो रहेंगी, जब तक सही अर्थ में किसान मजदूर राज्य की स्थापना नहीं हो जाती। १९०५ और १९४२ में भौतिक बेंद

पर इस प्रकार की ऐतिहातिक दुलना था समानान्तरकाद प्रत्येक होत्र में ठीक ही हो ऐसी बात नहीं, कई होत्र में तो इस प्रकार का समानान्तरबाद खतरे से पूर्ण होता है और उनसे मलतकहिमयों के उत्पन्न होने का डर रहता है। कोई मा दो घटनायें सब दृष्टि से एक नहीं हो सकतीं। १६०५ की लसी कान्ति तथा १६४२ की भारतीय कान्ति में कई मौलिक प्रभेद हैं।

१९४२ की बढ़ाने के लिये १६०५को बटाना जरूरी नहीं १६४५ के द जितम्बर को लखनऊ में बोलते हुये श्री श्राहम्पदक्त जी पालीवाल ने कहा था कि १६४२ के संग्राम के सामने दूसरे देशों में होने वाले इस प्रकार की सारी क्रान्तियाँ फीकी पड़ गई हैं तथा १६४२ के संग्राम की तुलना में रूस की १९०५ वाली क्रान्ति बच्चों का खेल था।"

१६४२ को बढ़ा करके दिखाने के लिये इसकी कोई जरूरत नहीं थी कि १६०५ को नीचा करके दिखाया जाता। ऋपनी-ऋपनी पृष्ठ-भूमि में दोनों क्रान्तियाँ बहुत महान हैं स्त्रीर भृतकाल के दृष्टिकोण तथा कार्यप्रणाली से क्रान्तिकारी रूप से अअसर होने की सूचना करती हैं। लेनिन ने लिखा था। "१६०५ की क्रान्ति ने जमीन को अरच्छी तरह जोत डाला आरे सदियों के कुसंस्कारों को उखाड़ कर फेंक दिया। इसने लाखों मजदूरों तथा करोड़ों किसानों में राजनैतिक जीवन तथा संग्राम की ग्राग फूँक दी। इस क्रान्ति से रूस के किसान तथा मजदूर साथ ही दुनिया सब वर्ग तथा सब दलों को उनके असली रंग में जान गई। यह भी मालूम ही गया कि ऋसल में इन वर्गों तथा दलों का असली चरित्र क्या है, इनके दोस्त तथा दुश्मन कौन हैं, इनकी शक्ति तथा काम का तरीका क्या है तथा इनके तात्कालिक श्रीर श्रन्तिम लक्ष्य क्या है।" इस प्रकार लेनिन के इस कथन से स्पष्ट है कि रूस की १६०५ वाली क्रान्ति किसी भी अर्थ में बच्चों का खेल नहीं था। हम बता ही चुके कि १६४२ की तारीफ करने के लिये यह जरूरी नहीं है कि १६०५ को नीचा करके दिखाया जाय।

१९०५ की क्रान्ति, मजदूर क्रान्ति पर १९४२ वैसा नहीं

एक दृष्टिकोण से तो १६४२ की कान्ति १६०५ की रूसी कान्ति से बिलकुल भिन्न थी। १६०५ की कान्ति मुख्यतः एक मज़दूर कान्ति थी। ट्राटस्की ने लिखा है "१६०५ में केवल १५ लाख मजदूर थे, श्रीर १६१७ में बीस लाख, फिर भी रूसी क्रान्तियों में मजदूरों की इड़तालों तथा श्रान्दोलनों ने इतना विराट रूप धारण किथा था कि वैसा दुनिया में कभी कहीं नहीं हुन्ना था। निम्न मध्यिवत्तवर्ग के लोकतंत्र की कमजोरी ग्रीर किसान म्नान्दोलन के बिखरेयन तथा राजनैतिक म्रान्येपन के कारण मजदूरों की क्रान्तिकारी हड़ताल वह विराट खका देने वाली ढेंकी हो जाती है जिसे जाति उठाकर तानाशाही के फाटकों पर दे मारती है। १६०५ में राजनैतिक हड़तालियों की संख्या १८४३००० पहुँच गई थी। स्रवश्य इस म्नाँकड़े में कई लेत्रों में काम करने वाले एक ही मजदूर को दो बार गिना गया है। हम यदि रूस की राजनैतिक परिस्थित के विषय में कुछ भी न जाने तो भी मजदूरों की हड़ताल के म्नांकड़ों की सरणी (Table) को देखने से ही पता लग सकता है कि किस वर्ष में क्रान्ति हुई है।"

१६०५ की ३ जनवरी को सेन्ट पीटर्मं कुंग के सबसे बड़े प्युटिलाफ (इस समय किराफ ) कारखाने में हड़ताल शुरू हो गई। क्रान्ति का स्त्रपात यहीं से होता है। ६ जनवरी को १००० मजदूर गोलियों से उड़ा दिये गये और २००० से भी अधिक लोग घायल हुए। इस अकार ६ जनवरी का दिन रूसी इतिहास में खूनो एतवार के नाम से मशहूर हो गया। इस दिन के बाद तो सहानुभूति तथा राजनैतिक हड़तालों की संख्या बढ़ती ही गई।

#### १९४२ में मजदूरों का भाग कम

पर १६४२ की क्रान्ति में मजदूरों का कोई बड़ा हाथ नहीं रहा।
भारतीय मजदूर इस क्रान्ति के मौके पर अपने कर्तव्य से चूक गये।
इसका कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पतन बिल्क उसकी गहारो
है, पर इसके अपरे भी गहरे अपरिंक कारण थे। दितीय साम्राज्यवादी
महायुद्ध के कारण भारतीय मजदूरों और विशेषकर ऐसे लोगों की
हालत जो पहले मजदूर नहीं थे पर अब मजदूर हो रहे थे, मोटेतौर
पर सुधरी थी न कि बिगड़ी थी। लड़ाई के कारण उद्योग धन्धों में जो
बिगुल विस्तार हुआ था, उससे अब तक के बहुत से देकार तथा अद्ध

बेकारों को काम मिला था श्रीर उन्हें पहलो बार नौकरियाँ मिली थीं। इस बात के साथ-साथ जब कम्युनिस्टों का बुरा प्रभाव मिल गया तो मजदूर गुमराह हो गये। मजदूरों में कम्युनिस्टों का प्रभाव बहुत श्रुविक नहीं था, पर वह इतना तो था ही कि दूसरों के प्रभाव को छिन्न-भिन्नकर मजदूरों को श्रकमीएय कर दे। यही कारण है कि १६४२ में मजदूर श्रपने कर्तव्य से च्युत हो गये श्रीर जो हिस्सा उन्हें श्रदा करना चाहिये था वह श्रदा नहीं कर सके। इन्हीं कारणों से जिस समय क्रान्ति का बिगुल बजा, ये लोग श्रगड़ाई लेते हुये रह गये श्रीर सड़कों पर निकल नहीं श्राये।

#### क्या इससे मार्क्सवाद भूठा पड़ गया ?

इससे ऋध्यापक रंगा जैसे कुछ लोगों को जो इसका मौका ही दूँ ढ़ते रहते हैं, यह कहने का साहस हो सकता है कि मार्क्वाद में चाहे जो कुछ भो समभा जाता हो भारतीय मजदूर शहरी मध्यवित्तवर्गं तथा किसानों के मुकाबले में कुछ, क्रान्तिकारी नहीं हैं। हाँ, यह इतिहास का एक तथ्य है कि १६४२ की क्रान्ति में भारतीय मजदूरों का कोई अमुख भाग नहीं रहा । पर इससे मार्क्सवाद के सिद्धान्त पर ऋाँच नहीं स्राती । इसके विपरोत माक्सवाद ही इस वात की सही व्याख्या कर हमें बताता है कि क्यों १६४२ में भारतीय मजदूर ऋपेने कर्तव्य से च्युत होकर रह गये। मजदूरों की इस कर्तव्य-च्युति के आर्थिक कारण थे। क्या इसका ऋर्थ यह हुआ कि यदि सामयिक रूप से मज-दूर वर्ग की हालत में कुछ सुधार हो जाय, तो यह वर्षों से जिस मौके की प्रतीचा की जा रही है, उसे नष्ट हो जाने देगा ? नहीं इसके विपरीत मार्क्सवाद का सिद्धान्त तथा प्रयोग हो हमें यह बतलाता है कि यदि मजदूरों का सही रूप से संगठन किया जाय. तथा यदि वे राष्ट्र के चरित्र को समभ गये हैं, तो सीधे-सीधे आर्थिक कारणों का दबाव न पड़ने पर भी राजनैतिक नारों पर सड़क में निकल आयेंगे। यदि

ンタンの名とという。

मजदूर सही तौर से चेतन हो गये हैं, तो कोई भी उत्तेजक कारण जैसे छात्रों पर गोलियों का चलना जिससे उनका कोई प्रत्यन्त सम्बन्ध नहीं है, उनके लिये एक क्रान्ति के सूत्रपात करने लायक कारण प्रमा-णित ही सकता है।

१६४२ में मजदूरों ने राजर्नेतिक हड़ताल नहीं की ग्रौर वे सड़क पर नहीं निकले, इससे केवल यही अमाणित होता है कि उनमें श्रभी राजनैतिक चेतना की कमी थी। इसका मतलब हिर्गित यह नहीं लगाया जा सकता कि वे भारत में क्रान्तिकारी वर्ग नहीं हैं। सच तो यह है कि उन्हीं की शिरकत न करने के कारण ही १६४२ की क्रान्ति श्रसफल रही।

#### १८५७ और १६४२

१६४२ के संग्राम के नाम पर इतना तर्क वितर्क के बाद अब हम इसके चिरत्र में गहराई के साथ देखें कि यह क्रान्ति क्या थी ! नेहरू जी ने अपने श्रोनगर वाले ज्याख्यान में यह कहा था कि '१८५७ के भारत में इससे बड़ा कोई विद्रोह नहीं हुआ।' १८५७ के विद्रोह की विशेषता क्या थी १ यहो न कि यह भारतीय जनता का सशस्त्र विद्रोह था जिसके द्वारा उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के नाग-पाश से छुटकारा पाने की कोशिश की थी । अवश्य यह विद्रोह पूर्ण रूप से जनता के लिये इस माने में नहीं था कि यह जनता के लिये नहीं था । सच बात तो यह है कि सही अथ में कोई भी विद्रोह जिसमें जनता अपने हाथों में शक्ति लेने के लिये विद्रोह नहीं कर रही है जन-विद्रोह नहीं कहला सकता, भले ही उसमें जनता भाग ले । १८५७ के विद्रोह में सामन्तों ने अपने सामन्तवादी स्थिर स्वार्थों के लिये जनता को जमवा दिया था, पर वे अपने मन में चाहे जा कुछ भी सोचकर चले हो, यह किसी भी तरह नहीं कहा जा सकता कि यदि विद्रोह सफल होता और विदेशी साम्राज्यवादी निकाल दिये जाते ता पुरानो राज्यभणाली का ज्यों का

त्यों उद्धार होता । नहीं, सफल विद्रोह के दौरान में जो जनशक्तियाँ उद्भूत होती, वे त्रासानी से सोने नहीं चली जातीं । वे स्त्रपने सामन्तवादी पोड़कों से कुछ न कुछ रियायते हासिल कर ही लेतीं।

यहाँ पर हम से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि हम इस विषय पर बारीकी से विवेचन करे कि यदि १८५७ की क्रान्ति सफल होती, तो उसके क्या नतीजे होते। इस प्रकार की तकना केवल ब्राटकलवाजी के दायरे में बहक जाने के लिये वाध्य है क्यों कि इस पर किसी निर्णय पर पहुँचने के लिये यथेष्ठ उपकरण उपलब्ध नहीं हैं।

#### किस अर्थ में १८५७ और १९४२ एक

हमारे वर्तमान विषय के लिये इतना ही जानना यथेष्ठ है कि १८५७ का स्वतन्त्रता-युद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। मैं समभ्तता हूँ कि जिस समय पंडित नेहरू या अन्य विद्रान १६४२ की तुलना १८५७ से करते हैं, उनका मतलब यही होता है कि १८५७ की तरह १६४२ का संग्राम एक 'हिंसात्मक' संग्राम था और १६२१, १६३०, १६३२, १६४० (वैयक्तिक सत्याग्रह) से इसका चिरित्र सम्पूर्ण रूप से पृथक था।

१६४२ का संग्राम ऊपर गिनाये गये अगन्दोलनों से जिस कारण से भिन्न था— जिनको हम और किसी कारण से नहीं तो सुविधार्थ गान्धी वादी आन्दोलन कह सकते हैं, वह यह था कि इस संग्राम के कार्यक्रम में और बातों के साथ-साथ गाड़ियों को तोड़ डालना, सरकारों स पित का विनाश, अत्याचारी अफसरों को तथा उनके साथियों को सजा देना तथा शक्ति पर कब्जा था।

१९४२ का संग्राम हृदय परिवर्तन पर आधारित नहीं था

१६४२ की घटनायें चटगाँव शस्त्रागार काग्रड के जलालाबाद युद्ध की तरह थीं न कि चर्ला इंगलों की तरह जो एक तरह

कांग्रेसियों को बहुत प्रिय हैं। १६४२ के कार्यक्रम में हृदय-परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं थी। बिलया के कलेक्टर ने इसिलये ब्रात्मसमपैण नहीं किया था कि उस भले ब्रादमी का हृदय परवर्तित हुन्ना था, बिल्क उसने जब देखा कि विनाश मुँह बाये खड़ा है ब्रौर वह बुरी तरह घर गया है तभी उसने ब्रात्मसमपैण किया था।

#### वितया की घटनायें

बिलया की जिला कांग्रेस कमेटी ने अगस्त १६४२ में होने वाली घटनाओं की जो सूची तैयार की है, उससे न कि सर टाटेनहाम या किसी चुद्र टाटेनहाम द्वारा तैयार किये हुये विवरण से, हम देखेंगे कि हमारा कहना कितना सही है। स्मरण रहे नेहरू जी ने १६४५ में छूटने के बाद बराबर बिलया का उल्लेख बड़ी प्रशंसा तथा मालुकता के लहजे में किया है। कांग्रेस कमेटी द्वारा तैयार किया हुआ बिलया की घटनाओं का विवरण यों है:—

"१६४२ के ६ त्रागस्त की शाम को गान्धी जी तथा अन्य नेताओं की गिरफ्तारी की खबर बिलया पहुँची। १० त्रागस्त को शहर में पूर्ण हड़ताल रही। ११ अगस्त को छात्रों ने एक जुलूस निकाल कर कीत-वाली की ओर जाना चाहा, पर सिटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें चेतावनी दी कि वे ऐसा न करें। छात्रों ने इस चेतावनी को मानने से इनकार किया, इस पर उन पर लाठी चार्ज हुआ और कई लोगों को सख्त चोटें आईं। उसी रात को छात्रों के घरों की तलाशियों हुईं और ४० छात्र गिरफार कर लिये गये।

"१२ तथा १२ अगस्त को सब तार कट गये, स्टेशन जला दिया गया और सरकारी सम्पत्ति नष्ट कर दी गई। १४ अगस्त को बिलया जिला सारी दुनिया से कट चुका था। १५ अगस्त को सरकारी इमारतों पर इमले हुए, नगर पोस्ट आफिस लूट लिया गया और जिला कांग्रेस कमेटी का दफ्तर जिस पर १० अगस्त से पुलिस का कन्ना था जनता के ऋषिकार में ऋग गया। १६ ऋगस्त को पुलिस ने शहर में मनमाने तौर पर गोलियाँ चलाई. जिससे ६ शहीद हुये, ऋौर कई घायल हुये। १० ऋगस्त को रसरा तहसील के खजाने तथा थाने पर जनता ने हमला कर दिया। पुलिस ने यहाँ पर फिर गोलियाँ चलाई जिसमें वहाँ कई खेत रहे। १८ ऋगस्त को जनता ने वाँसडीह तहसील के खजाने को लूट लिया तथा वहाँ के थाने में ऋग लगा दी। जनता ने बैरिया थाने पर भी हमला कर दिया। इस पर पुलिस साढ़े चार घंटे तक गोलियाँ चलाता रही। १६ मर तथा कई घायल हुये।"

'सारे जिले पर जनता का कब्जा हो गया था।''

"१६ स्रगस्त में यह प्रस्ताव किया गया कि विलया शहर पर हमला किया जाय, जिला मजिस्ट्रेट को पकड़ लिया जाय तथा जेल पर हमला कर कांग्रेस नेतास्रों को छुड़ा जिया जाय। पर डिस्ट्रिक्ट मजि-स्ट्रेट ने श्रां चीत् पांडे को, जो उन दिनों जेल में बन्द थे जेल से मुक्त कर नके हाथों में स्नातम समर्पण कर दिया।"

"ढिढोरा पीटकर अब बिजया की स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी गयी और तीन दिन तक बिजया में जनता का राज्य रहा।"

"२२ अगस्त को मिलिटरी आ गई और जनता के साथ कई बार डटकर लड़ाई करने के बाद बिलया पर अधिकार कर लिया। १ सितम्बर को बिलया के इन्चार्ज अफसर ने लाट सहब को एक तार भेजा जिसमें कहा गया कि बिलया पर फिर से अधिकार कर लिया गया।"

#### मेदिनीपुर की घटनायें

इसी प्रकार मेदिनीपुर में जहाँ जनता का राज्य अपेन्हाकृत अधिक समय तक रहा थानों पर जबद्रस्ती अधिकार किया गया था। एक नन्दीआम का ही उदाहरण लिया जाय तो कांग्रेस कमेटी द्वारा बाद को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, "१०००० क्रान्तिकारी जनता थाने पर चढ़ गई थी। एक पतले दरवाजे पर खड़े होकर पुलिस वालों ने इन पर गाँली चलाई थी। चार उसी समय मर गये और बाद को एक व्यक्ति तमबुक के सरकारी अस्पताल में मर गया। १६ आदमी घायल हुए थे। इस गोलीकांड के बाद जनता पीछे हट गई। इसके बाद जनता ने जाकर गाँजा तथा अफीन की दूकानों में आग लगा दी। साथ ही ऋण दफ्तर ( Debt settlement office ) रियापला में महिपादल राज की कचहरी तथा पोस्टआफिस में भी आग लगा दी गई।"

इसी प्रकार मेदिनीपुर के सुताहाटा में पहले से निश्चय करके २६-- ६ -- ४२ को चालीस हजार जनता का जुलूस थाने पर पूर्व तथा पश्चिम से टूट पड़ा। इन जुलूसों के सामने वदीं से लैस 'विद्यत-वाहिनी' तथा 'भन्नी-सेना-शिविर' के सदस्य तथा सदस्याये थीं। सताहाटा थाना के इन्चार्ज ने जुलूसवालों से वितर-वितर होने के लिये कहा, पर जनता ने उसे गिरफ्तार कर लिया श्रीर पुलिसवालों को गोली चलाने का माका न देकर उन्हें गिरफ्तार कर उनके हथियार छीन लिये। कुछ कारतूसी के साथ छै राइफल श्रीर दो तलवारें बरा-मद की गईं। इसके बाद थाने की पकी इमारत में आग लगा दी गई. ग्रौर थाने के अन्दर की सब चीजें इसके अन्दर डालकर जला दी गईं। इस मौके पर दो हवाई नहाज आकर बहुत नीचे जनता के ऊपर उड़ने लगे और इनमें से कम से कम एक बम गिराया गया। यह पास के एक तालाय में गिरा और इससे किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुँचा। बाद को सेशन की अदालत में पुलिस की गवाही में यह वताया गया कि यह गिराई हुई वस्तु बम नहीं थी बल्कि तरल श्चाग सी कोई चीज थी।)"

"इसके बाद क्रान्तिकारी जनता इलाके भर में फैल गई , और

खास महल दफ्तर, सब-रेजिस्ट्रार का दफ्तर तथा यूनियन बोर्ड के दफ्तरों में आग लगा दी गई।''

"जो सरकारी नो कर जिरफ्तार किये गये, उनके साथ अञ्चल व्यवहार किया गया। इनको अपने घरों को लौट जाने के लिये किराया देकर घर जाने के लिये छोड़ दिया गया।"

#### गानधी जी के आन्दोलन से १९४२ भिन्न

स्मरण रहे कि मैं सर श्रार० टाटेनहाम से उद्धरण नहीं दे रहा हूँ, बिल्क कांग्रेस कमेटियों द्वारा प्रकाशित रिपोटों से उद्धृत कर रहा हूँ। श्रवश्य ही इन विवरणों से जिस श्रान्दोलन की तसवीर हमारी श्रांखों के सामने श्रा जाती है, वह गान्धी बी के नेतृत्व में होने वाले १६२१, १६३०, १६३२ श्रीर १६४० के श्रान्दोलनों से गुण्गत रूप से भिन्न है। मैं इस श्रवसर पर १६४२ के संग्राम का इतिहास लिखना नहीं चाहता, न तो इसके लिये यह मौका ही है श्रीर न उसके लिये श्रमी यथेष्ट मसाला ही उपलब्ध है। मैं सिर्फ इतना ही दिखलाना चाहता हूँ कि १६४२ के संग्राम में थाना. तहसील, श्रदालत इत्यादि पर हमला श्राम बात थी। श्रव की बार जनता श्रपने कष्टों के द्वारा सरकार पर नैतिक छाप वैठाकर तथा श्राध्यात्मिक शक्तियों को मुक्त कर सन्तुष्ट नहीं थी। श्रव की बार वे वास्तविक रूप से शक्ति पर कब्जा करने के लिये चल पड़ी थीं। हृदय परिवर्तन का कोई सवाल नहीं था।

सभी गान्धीवादी त्रान्दोलन १६४२ से विलकुल भिन्न थे। उनका उद्देश्य तकलोफ उठा-उठा कर हृदय परिवर्तन कराना था। राजनीति की भाषा में त्रानुवाद करने पर उनका दायरा द्वाव-राजनीति तक ही था। इसका त्रार्थ यह कदापि नहीं है कि ये त्रान्दोलन ऋपने समय में क्रान्तिकारी नहीं थे। इसके विपरीत त्रापनी पृष्टिभृमि में यह राज-नीति बड़ी हृद तक क्रान्तिकारी थी।

#### गान्धीवादी राजनीति कभी क्रान्तिकारी थी

प्रथम विश्व महायुद्ध के बाद जब सरकार ने भारतवर्ष को रौलट विल का तोहफा देना चाहा, तो उस समय जनता में वेवशी छाई हुई थी। इस वेवशी का सामना करने के लिये पुराने नेता खों तथा पुरानी कांग्रेस के पास कोई साधन नहीं था। पुराने नेता तो केवल लम्बे-लम्बे प्रस्ताव पास करना जानते थे। इङ्गलैंग्ड में डेपुटेशन भेज देना उनके शौर्य की चरम सीमा थी।

ऐसे समय में जब सारी जाति व्यर्थता श्रीर विवशता के पंजों में छुटपटा रही थी. गान्धी जी ने उस समय श्रमहयोग सम्बन्धी सिद्धान्त को लेकर राजनैतिक मंच में पदार्पण किया। यद्यपि इस नवीन उपाय के इर्द-गिर्द यहुत सा श्राध्यात्मिक कूड़ा-कवाड़ लिपटा हुश्रा था, फिर भी इस मार्ग का राजनैतिक मूल्य तथा श्रावेदन निःसंदिग्ध था।

सरकारी रूप से प्रकाशित '१६२० में भारत' (India in 1920) के लेखक ने भी माना है कि "गान्धी जी ने आहमबल की जो दुहाई दी वह जनता को जँच गई क्योंकि जनता उन्हीं के धार्मिक विश्वासों के सिद्धान्तों में विश्वास करती थी। उनके आहमत्याग और कुच्छू सम्बन्धी मतों की प्रशंसक थी। अपने ऐसे देशवासियों के सन्मुख जिनके जातीय आहमसम्मान को ठेस लग चुकी थी वे आकर एक मुक्ति के चट्टान की तरह खड़े हो गये। नतीजा यह है कि उनके आदेशों को अद्ध देवी आदेशों की मर्यादा प्राप्त हो गई।"

#### कांग्रेस के पहले के नेताओं से गान्धी जी क्रान्तिकारी

इस प्रकार कांग्रेस के पहले के नेताओं की तुलना में गान्धी जी एक बहुत बड़े क्रान्तिकारी थे श्रीर उनका श्रमह्योग वाला श्रस्त पहले के कांग्रसी नेताश्रों के भिद्यापात्र वाले साधन से कहीं क्रान्तिकारी था। श्रवश्य लोकमान्य तिलक भिद्यापात्र के सिद्धान्त में विश्वास रखनेवाले नेता नहीं थे पर यह बता देना उनके प्रति श्रसम्मान न होगा कि वे जनता की श्रसीम सम्भावना तथा शक्ति में विश्वास नहीं रखते थे। सच बात तो यह है कि वे इस सत्य से श्रनभित्र थे कि इतिहास की चलानेवाली (Locomotives of history) क्रान्तियों की पृष्टिम्मि में जनता की शक्ति ही बाम करती हैं। वे बहिक क्रान्तिकारी गुटों की शक्ति में विश्वास रखते थे, इस प्रकार वे मानसिक तथा बौद्धिक रूप से पुराने ढड़ा के ब्लॉकीवादी क्रान्तिकारियों के नजदीक थे। श्रवश्य ही इस गुट के लोग बहुत ही बहादुर थे, पर वे उस वीरता से श्रनभित्र थे जो केवल जनता के ही वश की हैं।

#### अध्यात्मवादी वाना से जनता में जल्दी प्रवेश

(गान्धी जी ने ऋात्मवल, ऋष्ने कष्टों द्वारा पीड़क का हृदय परि-वर्तन, रिपुश्चों को क्रूस पर चढ़ाना आदि जो बहुत लम्बी-चौड़ी वार्ते कीं, वे ऐसे लोगों के लिये जो आधुनिक हुद्ध से सोचने के आदी थे, वहुत ही भ्रम में डालने वाली तथा कष्टपद थी. पर इसी ग्राध्यात्मिक मुलम्मा तथा पान के ही कारण उनकी वार्ते और जल्दी से भारत की पिछुँ हुई तथा अञ्च जनता में घर कर गुई।) अग्राधिदैविक दृष्टि से देखने पर गान्धी जी की बातचीत जनुता के लिये बहुत ही सरल थी। उसमें कोई भी नई बात नहीं थी जो समभ में न त्रावे। युगयुगान्तर से भारतीय जनता इस प्रकार की बातें सुनती स्त्रा रही थी। वे इन बातों की इतनी स्रादी थी कि इन्हें सुनते सुनते वे इनके प्रति उदासीन हो चुकीं थीं। फिर भी ऋब की बार जिस बात से जनता का कौत्हल जग उढा, वह चौकन्नी हो गई, ऋौर उसके कान खड़े हो गये, वह यह थी कि उन्होंने देखा कि वा<u>बा ऋादम के जमाने की इन बातों</u> को उनकी राजनैतिक तथा सामाजिक माँगों के साथ जोता जा सकता है। यदि गान्धी जी का ऋाधिदैविकवाद बहुत पुराना था, ऋौर उनका दर्शन सङ्ग हुन्त्रा था तो बया उनके साथ लगे हुए ब्यवहारिक साधन बहुत ही ब्यवहारिक थे। गान्धों की व्यवहारिक बुद्धि तो बहुत तीत्र थी। गहराई में आर्थिक कारण

इस प्रकार गान्धों जो का अलोकिक दर्शन और भारतीय जनता का पिछुड़ापन एक दूसरे के पूरक हो गये। गान्धी जी के हाथों में इसी प्रकार यह अलोकिक दर्शन एक हत्ते की तरह हो गया जिससे जनता को गतिशील किया गया। अवश्य यह अलोकिक दर्शन के उल सतह की चीज थी। इसके नीचे, बहुत नीचे बहुत गहरी शास्त्रियों जनता को गतिशोल कर रही थी। यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो भारतीय राजनैतिक गगन में गान्धों जो का एक नवीन सूर्य के रूप में उदित होना, जिसके सामने पहले के सब उड़ गए। फीके पड़ गये, कोई अग्रस्चर्य की बात नहीं थी, बिल्क बिलकुल स्वाभाविक था।

#### वंगभंग भो जन-श्रान्दोलन था

यह बात नहीं कि भारतवर्ष में असहयोग के पहले कोई जनआन्दोलन हुआ हो नहीं। हुआ और उनमें से कई बहुत शिक्तिशाली
थे। बंगभंग आन्दोलन निश्चय रूपेण एक जन-आन्दोलन था। इसने
बंगाल की हिन्दू जनता की बहुत गहराई तक स्पर्श किया था। अवश्य
यह मुख्यतः मध्यिवत्त बाबू अरेणी का आन्दोलन था। इस वर्ग ने
साम्राज्यवाद के साथ आशानाई के अपने प्रथम युग में बहुत गुलकुरें
उड़ाये थे और सोने की फसल बटोरी थी, पर इस शताब्दी के प्रारंभ
तक परिस्थित बदल रही थी क्योंकि इस बीच में दूसरे प्रान्तों में
अझरेजी शिक्ति मध्यित त्रग की उत्पत्ति हो चुकी थी और ये नये
वर्ग नौकरियों में हिस्सा माँग रहे थे और उन्हें नौकरियाँ मिल मी
रही थी। कभी तो ये नौकरियाँ बंगाना मध्यित तर्ग की बपौती थी।
इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि १८५७ के स्वतन्त्रता-संग्राम में
बंगाली मध्यित्तवर्ग ने भारतीयस्वतन्त्रता के विषद ब्रिटिश साम्राज्य-

वाद को मदद दी थी, और इस प्रकार साम्राज्यवाद द्वारा प्राप्त सूट का हिस्सेदार हो गया था। छोटी और ममली नौकरियाँ उसे ही मलती थी। पर अब बिहारी, पंजाबी तथा संयुक्त प्रान्त के लोगों में ग्रङ्गरेजी शिक्ति नौकरी पेशा मध्यवित्तवर्ग के उदय हो जाने के कारण बंगाली मध्यवित्तवर्ग के प्रतियोगी पैदा हो गये थे। अब विहार बिहारियों के लिये आदि नारों की आड़ में विभिन्न प्रान्त के नौकरी पेशा वर्ग की लड़ाई चलने लगी और उसका नतीजा यह हुआ कि बंगाला 'भद्रलोकों' की नौकरी सम्बन्धी स्वर्णयुग का अन्त हो गया। इसके फलस्वरूप वंगाली मध्यवित्तवर्ग में मयंकर अशान्ति की सृष्टि हुई। यही अशान्ति वंगमंग की चिनगारी से मुलग उठी। इसलिये यह न तो कोई रहस्यवादी तथ्य है और न कोई अनहोनी बात है कि यह बंगाली 'भद्रलोक' जो कल तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद का दोस्त था अब उसका सब से मयंकर दुश्मन हो गया।

## जनता हमेशा विद्रोही वर्ग के साथ, पर ...

त्रवश्य इस वर्ग ने जब त्रपने कल के त्राका श्रीर दोस्त पर त्रपना तोपलाना लोल दिया तो उसने स्वामाविक रूप से यह चाहा कि जनता उसके पन्न में हो। जब भी कोई वर्ग त्रपने शोषकों के विस्छ विद्रोह का भंडा उठाता है, तो उसे तो बस जनता को जरा सा बुलाना पड़ता है श्रीर जनता उसके साथ हो लेती है। इसी प्रकार यूरोप में होनेवाली श्रठारहवीं श्रीर उन्नीसवीं सदी की पूंजीवादी कान्तियों में हम देखते हैं कि हमेशा मेहनतकश वर्ग ने विद्रोही वर्ग का ताथ दिया श्रीर उसकी लड़ाइयाँ लड़ीं, पर 'श्रन्त में जाकर उन्हें भूठे वादों श्रीर वंचक श्राशाश्रों का सब्ज बाग दिखाकर टाल दिया गया।'

इसी प्रकार बंगभंग के आन्दोलन में जनता को भी ब्रिटिश साम्रा-यवाद के विरुद्ध लड़ाई में ला दिया गया। इस आन्दोलन के व्यौरे में न जाकर इतना ही कहना यथेष्ठ होगा कि यह आन्दोलन एक विस्तृत जन-आन्दोलन था। रौत्रट कमेटो की रिपोर्ट के अनुसार एक ढाका ज़िले में ही अनुशीलन समिति की ६०० शास्त्रायें थीं। सांगठनिक रूप से यह एक रिकार्ड है जिसे १९४६ में संयुक्त प्रान्त की कांग्रेस ने भी जो भारत अप में सब से सुसंगठित तथा जनता तक पैढ़ी हुई है तोड़ नहीं पाया।

#### वंगमंग क्षें गुप्त श्रान्दोलन में परिएत

चलते हुरे यह बता दिया जाय कि इस आन्दोलन के युग में ही गान्धीवादी र जात्मक कायकम के अन्तर्युक्त सभी बातें जैसे स्वदेशी, राष्ट्रीय शिका आदि का जनता में प्रचार किया गया था। जब बंगभंग का जन-आन्दोलन निर्देयतापूर्वक जबर्दस्ती दबा दिया गया, तभी बंगाल में गुत समितियों का स्त्रपात हुआ। इस प्रकार जो आन्दोलन एक अच्छा खासा जन-आन्दोलन था, एक गुत आन्दोलन में परिस्तत हो गया। अब इसके द्वार कुछ चुने हुये लोगों के लिये ही खुला रहा तथा अब इसने जन-आन्दोलन का रास्ता छोड़कर बीरतापूर्ण कार्य के द्वारा प्रचार का मार्ग अपनाया।

वंगालमें क्रान्तिकारी आन्दोलनको पुरुतगीका कारण

इस प्रकार हमें इस बात का पता लगता है कि क्या कारण है कि दूसरे प्रान्तों में तो क्रान्तिकारी गुप्त समितियाँ जब कि प्रान्त में ही उत्पन्न, न कि बाहर से लाई हुई होती थी तब भी वार-बार मर जाती थी, उनका जीवन च्रिणक होता था, पर बंगाल में बंगभंग के युग से गुप्त समितियाँ कभी मरी ही नहीं ग्रीर उनका सिलसिला जारी रहा । बात यह है कि बंगाल में पुराने ढंग के क्रान्तिकारी ग्रान्दोलन का उदय एक विराट ग्रीर व्यापक जन-ग्रान्दोलन से हुन्ना था। यह कोई परोपजीवी पौधा नहीं था, बल्कि बंगाल की हिन्दू जनता के मनों में इसकी जड़े बहुत गहरे में मौजूद थीं।

बंगाल ही से वार-वार इन गुप्त समितियों के वीज दूसरे प्रान्तों में ले जाये गये। हाँ इन प्रान्तों में से कुछ की जमीन इस बीज के लिये बंजर साबित हुई। साथ ही कुछ जमीनें जैसे भगतसिंह के समय के पंजाब की जमीन सामिबक रूप से ही सही, इस बीज के लिये वंगाल से अधिक उपजाऊ साबित हुई। दच्च खेतिहर भगतसिंह ने इस जमीन का खूब फायदा उटाया और कुछ समय के लिये पंजाब बल्कि उत्तर भारत से यह खेती इतनी सफल रही कि बंगाल भी इसके सामने फीका पड़ गया।

#### भगतसिंह का जादृ

भगतिसिंह ने कोई जादू नहीं किया था। भगतिसिंह ने क्रान्तिकारी दल को जनता के साथ जोड़ दिया, बस यही उनका जादू था। जनता के साथ क्रान्तिकारी ऋान्दोलन की जोड़ने की यह कला इंगभंग के दिनों के बाद से बंगाल में लुत सी हो चुकी थी। भगतसिंह ने पंजाब वित्क उत्तर भारत में इस लुप्त कला का पुनरुद्धार किया था, यही उनकी ग्रामृतपूर्व सफलता का रहस्य था। वे त्राधिकतर दूरद शीं थे, फ़िर उनमें संगठन की ऋसीम प्रतिभा थी। इनका उपयोग कर उन्होंने पंजाव, विकि सारे उत्तर भारत में नौजवान सभाश्रों का जाल सा विछा दिया। साथ ही उन्होंने दल के ऋातंकवादी कार्यों के लिये ऐसे मौके चुने, जिससे जनता का ध्यान अधिक से अधिक उस ओर विच जाय । यहाँ पर हमें इस बात के लिये सैन्डर्स हत्याकाएड या ऐसी घट-नात्रों के समर्थन की जरूरत नहीं कि किस प्रकार भगतसिंह ने इन घटनाश्चों को लाला जी पर लाठी चार्ज से जनता को जो कष्ट पहुँचा था, उससे संयुक्त करने में सफलता प्राप्त की । फिर स्त्रब इन हत्याकांडों के समर्थन या विरोध का प्रश्न ही कहाँ उठता है क्योंकि इस घटना क उहले ख्रौर बाद को साम्राज्यशाद ने जितने हत्याकां ड किये, उनकी उलना में कान्तिकारियों के श्रातंकवादी कार्य कुछ भी **हैसि**यत

( Ru )

नहीं रखते।

एक कान्तिकारी के रूप में भगतिसिंह का यश, केवल इसी वार क्रियाधारित नहीं है कि उन्हें जनता की भावुकता क्रिये के सम्बन्ध में सूदम समक्त प्राप्त थी और उसका फायदा उठाना जानते थे। नहीं, उनका यश और भी ठोस आधार पर स्थित है। गानधी जी ने भारतवर्ष के राजनैतिक रगमंच में एक सार्वजनिक विवशता की पीठ पर चढ़कर प्रवेश किया था, सरदार ने भी इसी प्रकार एक दूसरे मौके की सार्वजनिक असहायता के घोड़ पर सवार होकर भारतीय राजनीति जेते में पधारा। यह असहायता लाला जी पर लाठी चार्ज से उत्पन्न हुई थी। एक मामूली अफसर की इतनी मजाल कि इतने बड़े सर्वमान्य नृता को लाठियों से मार डाले।

मजदूर किसान अधिनायकत्व और इन्कलाव जिन्दाबाइ

हतना ही नहीं, भगतसिंह की ख्याति का आधार और भी ठोस है। दिख्ली से बयान देते हुए उन्होंने मजदूर ( और किसानवर्ग ) के । अधिनायकत्व का नारा दिया था। साथ ही उन्होंने इन्कलाव जिन्दाबाद के नारे का प्रवर्तन किया था। बाद को यह नारा भारतीय जनता का युद्ध नारा हो गया। मजदूर किसानवर्ग के अधिनायकत्व के नारे में भगतिसंह ने भारतीय जनता की असजी माँग को ध्वनित किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भगतिसंह जनता के प्यारे हो गये और कुछ दिनों के लिये भारतीय राजनैतिक गगन में दो सूर्य हो गये जो एक दूसरे से अधिक शिक्षिशाजी होने की होड़ कर रहे थे।

## भगतसिंह तक ही दबाव-राजनीति का अन्त

सच्तो यह है कि भगतसिंह के युग तक ही गान्धीवादी दवाव-मूलक राजनीति की व्यर्थता सिद्ध हो चुकी थी। स्रव यह मार्ग बादगर नहीं रहा था। पर यद्यपि स्रव गान्धीवादी तरीका एक राजनैतिक स्रक्ष के रूप में बेकार सा हो चुका था, फिर भी इस बीच में यह भारत के राजनैतिक पूजा-ग्रह में एक लड़की का बुत वनकर बैठ चुका था। १६४० में वैयक्तिक सत्याग्रह में जो फजीहत हुई उसके हुये वगैर इस बुत को निकाल बाहर करना कठिन था। १९४२ में सब धारायें एकी भूत

प्रथम दृष्टि में यह जात होगा कि बंगभंग, गुप्त तिमितियों तथा भगतिसह आदि की बातों का १६४२ के संग्राम से सम्बद्ध आलोचना में कोई स्थान नहीं और वे अप्रासंगिक हैं। पर कुछ, गहराई के साथ विश्लेषण करने पर जात होगा कि ये सब परस्पर सम्बन्ध पुक्त हैं। १६४२ में आकर भारतीय राजनीति की सभी धारायें एकत्र हो गई और इस प्रक्रार वह विराट जलप्रवाह बना जिसकी गति के सामने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का खेमा वह ही तो गया था।

## भारतीय परिस्थिति ने गान्धी जी का खुजन किया

यद्यपि बंगमंग श्रान्दोलन एक जन-श्रान्दोलन था श्रीर बहुत ऊँचे दर्जे का जन-श्रान्दोलन था फिर भी यह कमांवेश बंगाल ही की सरजमीन तक सीमित था। बंगमंग के कारण बंगाल के बाहर इधर उधर बुलबुले उठे, पर बंगाल के बाहर इसका कोई विशेष फैलाव नहीं हुश्रा ऐसा कहा जाय तो कोई श्रत्युक्ति नहीं होगी। श्रमह्योग की बात इसलिये दूसरी थी कि यह एक श्रिलल भारतीय श्रान्दोलन था। इसने न केवल सारे भारत में श्राग लगा दी, बिल्क इसकी चिनगारियाँ सागर नाँघकर भारत के बाहर भी पहुँची। श्रवश्य ही जनता में जो श्रशान्ति की श्राग सुलग रही थी, उसी ने श्रात्विक के रूप, गान्धी जी की सृष्टि की। इस प्रकार भारत की पिछुड़ी हुई नम्र तथा मूक भारतीय जनता ने १६१६ में गान्धी जी को श्रपने ही नमूने पर तैयार किया। में यहाँ पर इस काँटे के प्रश्न में न पहुँगा कि जिस सार्वजनिक श्रशान्ति ने गान्धी जी को जन्म दिया था, गान्धी जी ने उसके प्रति पूर्ण न्याय किया या नहीं किया।

#### जेल जाकर द्वाव डालना तीन पी से श्रेष्ठ

श्रव तक कांग्रेस वालों में जो तीन पी ( Petition, prave protest ) या अर्जी, पार्थना प्रतिवाद का तरीका प्रचलित था, उन मुकावले में गान्धी जी द्वारा प्रवर्तित जेल जाकर तथा पुलिस ग्रीन लाठी की मार खाकर दवाव डालने का तरीका कहीं ऋधिक श्रेष्ठ धा हाँ भारतीय राजनीति में एक तीसरा उपाय भी सामने मौजूद था । यह चाफेकरबन्ध, खुदीराम, कन्हाई, करतारसिंह का उपाय था। इन क्रान्तिकारियों की देशभक्ति तथा वीरता का क्या कहना था। वह तो बेजोड़ थी। पर इनके उपाय में जनता को नहीं लिया जाता था। कुछ चुने हुए व्यक्ति ही सब कुछ करते थे। इनके तरीके में जनता से यह नहीं कहा जाता था कि आस्रो तुम अपना पत्रपुष्पफलतोय देकर इस महा-यज्ञ में शिरकत करो। इन लोगों का तरीका वीरों के द्वारा जनता के उद्धार का तरीका था। इस तरीके में वीर जो जनता से ही आये हये होते थे श्रीर जनता में जिनकी गहरी जड़े होती थीं ही सब कुछ करने घरने वाले थे। जनता का इस बीच में केवल इतना ही काम था कि वह प्रशंसमान दृष्टि से वीरों के शौयों को देखती रहे। हाँ श्रांतिम मंजिल में उनसे कहा जाता कि तुम भी भाग लो।

#### असहयोग एक जन-आन्दोलन

पर गांधी जी ने जिस असहयांग आन्दोलन का प्रवर्तन किया. उसमें सब से पहली मंजिल से ही जनता को हिस्सा लेना था। जनता से ही कहा गया कि द अदा-लतों तथा सरकारी स्कूलों से असहयोग करें, जनता से ही कहा गया कि वे अदा-लतों तथा सरकारी स्कूलों से असहयोग करें, जनता से ही कहा गया कि वे पंचायतों तथा राष्ट्रीय स्कूलों का निर्माण कर उन्हें चालू करें। इस प्रकार असहयोग आन्दोलन के दौरान में ही पहली बार भारतीय बनता से कहा गया कि वे अखिल भारतीय रूप में हजारों की तहा हमें आकर अपने कष्टों से इतिहास का निर्माण करें। अवश्य ही इस

स्रान्दोलन में पुराने क्लांकीवादी-स्रातंकवादी स्रान्दोलन से जनता का कहीं स्रिधिक सम्मान किया गया। यह सम्मान सिर्फ इसी बात में था कि उनसे कहा गया कि स्राकर हाथ वँटा हो। पहली बार भारतीय जनता के बालिगपन को गांधी जी ने स्वीकार किया। इसके पहले के युग में तो दूसरे लोग उसे नावालिग समक्त कर उसकी तरफ से काम कर रहे थे। स्रवश्य ही गांधी जी का यह कदम एक बहुत ही क्रान्तिकारी कदम था।

#### लक्ष्य की अस्पष्टता, पर जनता तो लड़कर ही तुष्ट

फिर भी गांधी जो ने लक्ष्य को कलात्मक रूप से ग्रस्पष्ट रक्खा। बाब भगवानदास ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों के जिही अनुरोध के बावजूद स्वराज्य मान्द की न्याख्या नहीं की गई । उसकी परिभाषा टाली गई । अडमदाबाद कांग्रेस में हसरत मुहानी की पूर्ण स्वतंत्रता वाले प्रस्ताव का स्वयं गांधी जी ने विरोध किया ऋौर यह प्रस्ताव गिर गया। पर इंस प्रकार लक्ष्य की अस्पष्टता से कुछ आया गया नहीं। प्रथम साम्राज्यवादी महायुद्ध के बाद जो विश्वव्यापी श्रार्थिक संकट श्राया था, उसके दायरे में भारतीय जनता भी पड़ गई थी। वह अुगों की मोहतिहा से जगकर असन्तोष के कारण उबल रही थी तथा संग्राम के लिये व्याक्त हो रही थी। उनको इस सम्बंध में कुछ परवाह नहीं भी कि किन शक्तियों से वह लोहा ले रही है। लक्ष्य के सम्बन्ध में बाल की खाल में जनता को दिलचस्पी नहीं थी। वे तो लड़ने में ही तथा अपने श्रमंतीष के गुवार को चाहे वह सुजनात्मक तरीके से निकले या और किसी प्रकार से निकाल देने में ही संतुष्ट थे। भारतीय जनता यों ही बहुत गरीब थी, १ १४-१८ की लड़ाई ने उन्हें च्रीर भी तबाह कर दिया था। गत सौ वर्ष के ब्रिटिश राज्य में उनकी हालत बद से बदतर होती गई थी। पीछे हटते-हटते अब भारतीयों की पीठ दीवार से लग चुकी थी, अब वे निराश होकर लड़ने के लिये तैयार हये थे। संचेप में यही ग्रसहयोग ग्रान्दोलन की रूपरेखा है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि गांघी जी के आगमन के साथ-साथ कांग्रेस ने अपने जीवन के दितीय सोपान में प्रवेश किया। यह गांधीवादी द<u>वावमूलक राजनीति</u> का सोपान था। पहला सोपान तो तीन पी अर्थात् अर्जी प्रार्थना और प्रतिवाद का था।

#### जेल जाना भी एक साधन

इस नये सोपान का पहला स्नान्दोलन १६२१ का स्नसहयोग स्नान्दोलन था। जान-बुक्तकर जेल जाना इसकी प्रधान विशेषतास्नों में था। स्नवश्य ही तीन पी के मुकाबले में इस प्रकार जेल जाने का दबाव मृत्य स्निष्ठिक था। जेल जाने का कार्य शिक्ता तथा संगठन का एक बहुत बड़ा बाहन था। जो लोग इस प्रकार एक ही लक्ष्य के लिये जेल गये, वे खुदबखुद एक बहुत ठोस भ्रातृत्व में संगठित हो गये। इसके स्नितिरक्त इस स्नान्दोलन के कारण जनता में साम्राज्यवादी जेलों तथा स्नन्य सरकारी सजास्रों के प्रति जो स्नवज्ञाभाव का उदय हुन्ना, उससे जनता को नैतिक उन्निति हुई। इससे जनता का होसला बढ़ गया।

#### असहयोग के पहले भी जेलें भरतीं थी

यह बात नहीं कि असहयोग आन्दोलन के पहले लोग जेलों में मैहीं गए थे। लोग जेलों में इसके पहले अवश्य गये थे। इसके पहले कान्तिकारीगण न केवल हजारों की संख्या में जेलयात्रा, सैकड़ों की संख्या में अर्जनन यात्रा ही कर चुके थे, बल्कि असहयोग के बहुत पहले दर्जनों कान्तिकारियों को फाँसी हो चुकी थी। जिस समय गांधी जी धीरे-धोरे पर निश्चित कदमों से भारतीय राजनैतिक मंच में प्रवेश कर रहे थे, उस समय भी सैकड़ों क्रान्तिकारी सुदूर अर्जनम में सड़ रहे थे। क्रान्तिकारियों के अतिरिक्त कुछ और लोग भी समय-समय पर जेल जाते रहते थे।

इसिलये जहाँ तक जेल जाने का सम्बन्ध है, असहयोग आन्दोलन ने कोई नया जीवन मार्ग नहीं खोला। हमारे साम्राज्यवादी रक्तशोपकों ने बहुत पहले ही जेलों को देशभक्त कार्यकर्ताओं, वक्ताओं, पत्रकारों आदि के लिये सुलम कर रक्खा था। पर गांधी युग के पहले जेल जाना अपवाद था न कि नियम। क्रान्तिकारीगण कभी भी जानबूभ कर, माँगकर जेल नहीं जाते थे। उनसे जब तक बन पड़ता गिरफ्तारी से बचते। वे तभी गिरफ्तारी के जाल में फँसते जब कमजोर पड़ते या घर जाते। निलनी बागची की तरह कई तो गोली से मार डाले गये, पर गिरफ्तार नहीं हुये। अवश्य लोकमान्य तिलक ऐसे व्यक्ति खुशी से गिरफ्तार हुए, पर वे भी जहाँ तक बन पड़ा मुकदमा लड़ कर तब जेल गये।

#### पर असहयोग जेल यात्रा को जनता में ले आई

पर असहयोग आन्दोलन के कारण जेलयात्रा जनता में आ गई। इसमें जो लोग जेल जाते थे, वे मुकदमा भी नहीं लड़ते थे. न अपील करते थे। इस प्रकार जेल जाना ही इस नये आन्दोलन के कार्यक्रम का एक आंग हो गया। अवश्य इस कार्यक्रम में और भी बातें थीं, जैसे चर्खा, अछूतोद्धार इत्यादि, पर इस कार्यक्रम में यदि माँगकर जेल जाना न होता तो और सब बातों के होते हुये भी इस कार्यक्रम में कोई नवीनता नहीं होती; फिर न तो जनता ही इसके प्रति आकृष्ट हौती और न सरकार पर ही इसका कोई दबाव पड़ता। इसमें कोई सन्देह नहीं कि साम्राज्यवाद से संग्राम की इस नई गांधीवादी रणनीति की सबसे बड़ी विशेषता माँगकर जेल जाना ही था।

## अध्यात्मिक तामभामके कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी जल्दी

मैंने यह पहले ही बतलाथा है कि असहयोग के साथ जो अलोकिक दर्शनगत तामकाम था, उससे इसका राजनैतिक असर कम नहीं हुआ, बल्कि सामयिक रूप से बढ़ा ही। गांधी जी के इस अलोकिक दर्शन से न केवल भारत की पिछड़ी हुई जनता में उनकी चीजें जस्दी पहुँच गई, बल्कि इसी दार्शनिक मुलम्मे के कारण वे रातोरात यूरोप स्त्रीर श्रमेरिका के श्राध्यात्मक सनिकयों में मशहूर हो गये ! इन शेषोकों में गांधी जी की प्रसिद्धि का राजनैतिक मूल्य बहुत कम नहीं था क्योंकि यद्यपि इन विदेशी आध्यात्मिक सनकियों का अपने देश में कोई भी राजनैतिक प्रभाव नहीं था, फिर भी ये लोग बोलने श्रौर लिखने वाले थे श्रीर ये कुछ नहीं कर पाये तो भी इन्होंने इतना तो कर ही दिया कि अपने पृष्ठपोषित को यूरोप और अमेरिका में बातचीत का विषय बना दिया । यह बात गांधी जी तथा उनके श्रान्दोलन के लिये बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुई । इस प्रकार गांधी जी तथा श्रमहयोग श्रान्दोलन स्रपनी राजनीति के लिये नहीं, बल्कि इसमें वह जो उपादान था जिसके कारण यूरोप श्रीर श्रमेरिका के आध्यात्मिक सनकी इस पर फिदा हो गये थे, सारे जगत की दिलचस्पी का विषय हो गया। इस प्रकार गांधी जी जगत के बड़े आदिमियों में गिने जाने लगे। यह विश्वख्याति उनकी राजनीति के लिये बहुत हितकर सिद्ध हुई क्योंकि इससे उनके आन्दोलन का दवाव-मूल्य और भी बढ़ गया। १९३० तथा '३२ और '४० के आन्दोलन

१६३० श्रीर '३२ के श्रान्दोलन गुण्गत रूप से १६२१ के श्रान्दोलन से पृथक नहीं थे। हमारे वर्तमान विषय के लिये इस सम्बन्ध में इतना ही जानना यथेष्ट होगा। कांग्रेस प्रवर्तित १६४० का वैयुक्तिक सत्याग्रह गांधीवादी युग के श्रम्त के रूप में एक बहुत ही श्रमुपयुक्त श्रध्याय रहा।

द्वितीय महायुद्धके छिड़ते समय त्राठ कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे

द्वितीय साम्राज्यवादो महायुद्ध के बहुत पहले ही कांग्रेस यह निर्णय कर चुकी थी कि यदि कोई युद्ध छिड़ा तो कांग्रेस उसमें कोई भाग नहीं लेगी । जिस समय द्वितीय विश्व महायुद्ध का नारकीय दौर- दौरा ग्रुरू हुआ, उस समय आठ प्रान्तों में कांग्रेस मंत्रिमंडल काम कर रहे थे और इस महायुद्ध का छिड़ जाना कांग्रेस के एक हिस्से के लिये जो कांग्रेस मंत्रिमंडलों के आड़ में अपना उल्लू खूब सीधा कर रहा था बिना मेघ के बज्रपात की तरह हुआ। इत मतलबी टुकड़-खोरों के लिये कांग्रेस मंत्रिमंडल कामधेनु की तरह थे। पर कांग्रेस के दूसरे हिस्से इस प्रकार नहीं सोचते थे। स्वयं गांधी जी को मंत्रिमंडलों के प्रति कोई मोह नहीं था। इसके अतिरिक्त अपने ही प्रस्तावों से कांग्रेस के हाथ-पैर इतनी बुरी तरह जकड़े हुये थे कि युद्ध छिड़ जाने के बाद कांग्रेस के लिये अधिक दिनों तक अपने पूर्व निश्चित कर्तव्यों से मुँह मोड़ना सम्भव नहीं हुआ।

## अपने प्रस्ताव के बावजूद कांग्रेस उधेड़बुन में

साम्राज्यवादी युद्ध के छिड़ते ही कांग्रेस को अपने बहुप्रचारित प्रस्तावों के अनुसार लड़ाई का एलान कर देना चाहिये था, पर नौकरी चाहने वालों, परम सुविधावादियों के प्रभाव के वशवतीं होकर यह बहुत दिनों तक उधेड़बुन में पड़ी रही। ऐसा मालूम पड़ा कि वह अपने प्रस्तावों के जाल को तोड़कर निकल जाना चाहती है। पर वामपित्यों ने जिनमें उस समय तक भारतीय कम्युनिष्ट भी थे और प्रगतिशील दिल्गापंथी बराबर संग्राम के लिये चिल्लाते रहे। अभी तक कथित कम्युनिष्ट गहार नहीं हुये थे। इसके अतिरिक्त कांग्रेस अधिकतर रूप से जिस मध्यवित्त अ ग्णी के लोगों से बनी हुई थी, उसने भी साम्राज्यवाद से संग्राम छेड़ने के पत्त में अपनी सारी ताकत लगा दी।

#### भारतीय वामपक्ष की कमजोरी

यद्यपि वामपत्त ने काफी शोर मचाया, पर वह इतना मजबूत नहीं था कि कोई पृथक संग्राम छेड़ सके। वामपत्त की यह कमजोरी न तो स्राकस्मिक है स्रोर न वामपत्ती नेतास्रों के कमजोर चरित्र के कारण ही है। भारतीय वामपन्न की कमजोरी श्रीर ढलमुलयकीनी का कारण यह था कि वामपन्न सम्पूर्ण रूप से उसी वर्ग पर निर्भर रहता था जिस पर कांग्रेस निर्भर रहती है। इस प्रकार की श्रयस्था में वामपन्नी दल दन्तिणपंथी दलों या उपादानों से न तो श्रिधिक भिन्न हो सकते थे श्रीर न वे कायन्त्रेत्र में ही श्रिधिक गरम हो सकते थे।

## साम्राज्यवादी शक्ति से युद्धोद इय का पूछना

महायुद्ध के छिड़ने के बाद कांग्रेस ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से यह पूछने में कि उसका युद्धोदेश्य क्या है बहुत सा बहुमूल्य समय खो दिया, मानो एक साम्राज्यवादी शक्ति का किसी युद्ध में पड़ने का साम्राज्य के विस्तार अथवा उसकी रज्ञा के अलावा भी कुछ हो सकता था, मानो साम्राज्यवादी शक्ति किसी भी हालत में अपना साम्राज्यवादी चरित्र त्याग सकती थी। कांग्रेस के अन्दर कुछ ऐसे महानुभाव थे जो अपने को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अगड़धत्त पंडित मानते हैं, पर यही उनके ज्ञान का परिणाम था।

#### प्रगतिशील हिस्से का दबाव

जो कुछ भी हो वाम मिल्यों, प्रगतिशील दिल्ए पंथियों का दबाब तथा जनता की क्रमशः विगड़ती हुई हालत ने कांग्रेस को कुछ करने के लिये मजबूर कर दिया। पर नेता लोग अभी तक करें या न करें में पड़े थे। मंत्रिमंडलों से लाभ उठाया हुआ सुधारवादी हिस्सा कांग्रेस को पीछे की तरफ वसीट रहा था। इनके लिये मंत्रिमंडलों का अन्त जगत का अन्त या और सांगठनिक रूप से कांग्रेस अधिकांशरूप में इन्हीं लोगों के हाथों में थी, जो किसो भी तरह पदलो खुप ऐसे लोगों के अतिरिक्त कुछ नहीं थे जिन्दा विश्वास के दाम के रूप में हर दस साल जेल जाना मंजूर कर लिया था।

कांग्रेस अधि दिल से कार्यक्षत्र में -वैयक्तिक सत्याग्रह अन्त तक कांग्रेस को आधि दिल से कार्यचेत्र में उतरना पड़ा। इस प्रकार वैयक्तिक सत्याग्रह आन्दोलन की उत्पत्ति हुई। यह एक बहुत ही ज्यास्पद बात थी कि लोग पहले से इत्तला देकर एक खास जगह पर पहुँचें और वहां न एक पाई न एक भाई या इस किस्म का कोई नारा देकर गिरफ़ार हो जावें। पर यही इस आन्दोलन में किया गया। इस आन्दोलन की कल्पना मूखतापूर्ण थी और इस को इस प्रकार काम में लाया गया कि उस से एक पीला रोगअस्त दिषिकोण सूचित होता था।

#### प्रतीकवादी आन्दोलन

इस म्रान्दोलन के महान संचालाकों के म्रनुसार यह म्रान्दोलन प्रतीकवादी (Symbolical) था। राजनैतिक विचारों का कितना दिवालियापन था ! ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ऐसे भयंकर यंत्र के साथ एक प्रतीक से लड़ने चलना एक ऐसा विचार था जिस से जात होता था कि गान्धीवाद जिसने सुयोग्य ठाठ के साथ भारतीय राजनैतिक च्चेत्र में पर्दापण किया था द्राव सम्पूर्ण रूप से हासशील हो चुका था त्रीर श्रव वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ कैसे लड़ा जाय इसका कोई उपाय इसे नहीं स्भ रहा था। एक प्रतीक के साथ तो एक प्रतीक से लड़ा जा सकता था पर साम्राज्यवाद एक प्रतीक तो था नहीं । यह बात सच है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद इस लड़ाई के लिये अञ्ची तरह तैयार नहीं था, इसलिये यह एक विपत्ति में फँस गया था. पर वह चाहे जितना कमजोर हो गया हो ग्रौर चाहे जितनी विपत्ति में फॅस गया हो, पर वह अब भी लूट श्रीर सताने का एक वहत जबद्रैस्त यंत्र बना हुन्ना था। इस सम्बन्ध में यह मजेदार है कि नेहरूजी प्रथम वैयक्तिक सत्याग्रही होने वाले थे। यह नहीं मालूम कि कहां तक पंडितजी ने इच्छापूर्वक ऐसा होना स्वीकार किया था ऋौर कहां तक यह उनके ऊपर लादा गया था। जो कुछ भी हो सरकार उनकी सहायता कर गई। वे गिरफ्तार हो गये, और इस भद्द से

बच गये श्रौर सत्याग्रह करने के पहले हो एक ज्याख्यान के लिये जेल पहुँच गये।

वैयक्तिक सत्याग्रह बिलकुल व्यर्थ नहीं, पर

फिर भी यह नहां कहा जा सकता कि वैयक्तिक सत्यायह आन्दोलन विलकुल व्यर्थ था। कोई भी संग्राम ही एकदम व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह एक प्रतीकवादी संग्राम ही क्यों न हो। न कुछ करने से प्रतीकवादी संग्राम ही अच्छा था। अब ऐसी हालत पहुँच चुकी थी कि युद्ध के विरुद्ध उठाई गई उंगली भी हितकर थी। जब वैयक्तिक सत्याग्रह के फलस्वरूप एक एक करके भारत के जगतप्रसिद्ध व्यक्ति तथा कल के मंत्री और प्रधान मंत्री गिरफ्तार होते गये तो इस से जगत के सामने यह बात साफ हो गई कि वास्तविक प्रतिनिधि स्थानीय भारतीय लड़ाई के साथ नहीं थे। पर ऐसी हालत में जब कि हमारे साथ जो लोग सहानुभूति कर सकते थे ऐसे लोग, जैसे मान लीजिये अमेरिकनगण स्वयं ही जीवन-मरण के संग्राम में उतरने वाले थे, इस स्पष्टोकरण से क्या आता जाता था। इस समय जिस बात की जरूरत थी, वह था असली वास्तविक संग्राम न कि क्रन्दनोत्पादक नाटकीय विषय।

# वैयक्तिक सत्याग्रह का सरकार पर कोई असर नहीं

जहां तक त्रिटिश साम्राज्यवाद का सम्बन्ध है, उसने इस त्रान्दो-लन की कोई परवाह नहीं की । बात यह है कि स्त्रब सरकार पर इस तरह के दबाव का कोई स्त्रसर नहीं रह गया था। परिस्थिति का तकाजा यह था कि कोई नया स्त्रस्त्र निकाला जाता स्त्रौर साम्राज्यवाद के विरुद्ध काम में लाया जाता है स में गान्धीवादी नेतृत्व सम्पूर्ण रूप से स्रास्कत रहा। इसके दिन लद चुके थे। वैयक्तिक सत्याग्रह ने मानो उस तरह की दबाव मूलक राजनीति की मरण्दुन्दुभि बजा दी जिसके गान्धी जी ही जनक स्त्रौर विशेषज्ञ थे। इसका स्त्रभ यह नहीं लगाना चाहिये कि व्यक्तिगत रूप से गान्धी जी के नेतृत्व के दिन लद गये थे। बिलकुल नहीं। इसके बाद भी गान्धी जी नेता रह सकते थे और तथ्य तो यह है कि रहे। पर इसके बाद वे शक्ति पर कब्जावाली जिस नीति का घटनाओं के तर्क से शनेः शनैः उदय हो रहा था, उससे चश्मपोशी कर ही नेता रह सकते थे। मैं इस पहेलू पर आऊंगा, पर इस सिलसिले में इतिहास से एक ऐसे उदाहरण का दिया जाना अप्रासंगिक न होगा, जहां वस्तु का नाम वही रहा, पर अन्तर्गत वस्तु बराबर बदलती गई।

वैदिक धर्म के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि वह अत्यन्त पुराकाल से अब तक मौजूद है, पर क्या वस्तुस्थिति ऐसी ही है ! भुताब्दियों के दौरान में इसमें नथे-नथे देवता और नई-नई पद्धितयां आकर शामिल होती गई। यह प्रक्रिया यहां तक चली कि पहले के वैदिक देवता अपनी पद्धितयों के साथ इसमें से निकाल बाहर कर दिये गये और बुद्ध की तरह एक विद्रोही को दस अवतार की देव मंडली में स्थान मिल गया।

#### १९४२ को गान्धीवाद हजम नहीं कर सकता

इसी प्रकार से गान्धी जी श्रीर गान्धीवाद इस बात की बहुत जबदंस्त चेष्टा कर रहे हैं कि १६४२ के संश्राम को पूरे का पूरा निगल लें। पर इस प्रकार श्रपनी रहा करने की चेष्टा में या तो उसमें गंभीर श्रावयविक परिवर्तन होंगे जिस से वह जो था वह रहेगा ही नहीं, या वह विनाश को प्राप्त होगा। गान्धीवाद की पाकस्थली या श्रांतें कहां तक इस जबदंस्ती निगले हुए विदेशी उपादान को सह सकेगी यह श्रभी भविष्य के गर्भ में है, पर जहां तक मालूम होता है इसे अन्त तक उगल देना पड़ेगा श्रोर इस उगलने की किया में शायद इन पर इतना जोर पड़े कि इसका खात्मा ही हो जाय। बात यह है कि १९४२ का संग्राम गान्धीवादी पद्धित से श्रावयिक तथा गुण्गत रूप से भिन्न है।

कुछ सत्यता के साथ यह कहा जा सकता है कि गत दिसयों साल में गान्धीवाद में परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, पर जैसा कि फ्रेंच लोग कहते हैं 'यह जितना ही बदला है, उतना ही पूर्ववत रहा है।' गान्धीवाद कोई ऐसी पद्धित नहीं है जो सील मुहर से बन्द हो, पर फिर भी यह कुछ न कुछ बन्द पद्धित है, इसके कुछ मत है, इसिलये एक सीमा तक ही इसमें परिवर्तन हो सकते हैं।

# १९४२ के वीर गान्धीवादी वीर नहीं।

मैंने कुछ हद तक १६४२ की क्रान्ति का विश्लेषण किया है।
पहली बात तो यह है कि इस संग्राम को किसी भी प्रकार ग्रहिसात्मक
नहीं कहा जा सकता। बिक्क यह संग्राम भारत के तथा ग्रान्य देशों
के क्रान्तिकारी ग्रान्दोलनों की तरह था, किसी भी हालत में १६२०४० के गान्धीयुग के ग्रान्दोलनों के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं
था। प्रत्येक नये ग्रान्दोलन के साथ एक नई किस्म के मानवों का
उदय होता है। नई किस्म के वीर तथा वीराय सामने ग्राती हैं।
१६४२ के राजनारायण मिश्र, महेन्द्र चौधरी, फुलैना प्रसाद ग्रादि ज्ञात
तथा ग्रज्ञात वीर चाफेकर बन्धुन्नों, खुदीराम, कन्हाईलाल, करतार
सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, ग्रशफाकुला, राजेन्द्र लाहिड़ी, भगतसिंह
ग्रीर ग्राजाद की श्रेणी में ग्राते हैं। वे सम्पूर्ण रूप से तथा कहना
चाहिये गुण्गत रूप से विनोवा भावे, मशरूवाला, जाजू ग्रीर इस
प्रकार के लोगों से भिन्न थे।

गान्धी जी बात बनाकर दिन को रात और रात को दिन बनाने की कला में अदितीय हैं, पर वे इस कला में कितने भी निपुण हों और अध्यात्मवाद की कितनी भी कलाबाजियाँ करें, वे १६४२ के बीरों को विनोवा भावे की अेणी में नहीं ले जा सकते। १६४२ की प्रशंशा कर गान्धीवाद में चार चाँद लगाना मुश्किल है। शायद इसी बात को समक्त जाने के कारण ही असजी गान्धीवादी अपने

व्याख्यानों तथा व्कन्यों में १६४२ का उल्लेख क्रमशः कम करते जा रहे हैं।

# दूसरा ऋध्याय

# १ ६ ४२ की कान्ति की उत्पत्ति

नेतागण १९४२ नहीं चाहते थे

श्रव यह देखा जाय कि १६४२ की क्रान्ति कैसे शुरू हुई। प्रारंभ के सम्बन्ध में यह खोज बहुत ही जरूरी है क्योंकि इससे इसके चरित्र पर खूब रोशनी पड़ेगी। क्या श्रगस्त प्रस्ताव के महान प्रस्तावकगरा इस प्रकार की क्रान्ति चाहते थे १ नहीं, एक हज़ार बार नहीं। यदि हम गान्धी जी तथा उनके श्रासपास के लोगों को विश्वास करें, तो हमें कहना पड़ेगा कि ये महानुभाव इस प्रकार को क्रान्ति नहीं चाहते थे।

अगस्त प्रस्तावमें १९४२को क्रान्ति अन्तर्निहित नहीं थी

⊏ अगस्त का 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव बहुत ही साफ शब्दों में
कहता है:—

"इसिलिये कमेटी यह निर्ण्य करती है कि आजादी तथा स्वतन्त्रता के लिये भारतवर्ण के अविच्छेद्य अधिकार की माँग के रूप में अधिक से अधिक विस्तृत पैमाने पर अहिंसात्मक रूप में जन-संग्राम का सूत्रपात किया जाय जिसमें देश ने गत २२ वर्षों में जिस अहिंसात्मक बल का संग्रह किया है, उसे काम में लाया जा सके। उन्हें यह स्मरण रखना चाहिये कि इन आन्दोलन का

श्राधार ऋहिंसा है। "''

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बहु प्रचारित अगस्त प्रस्ताव में १६४२ को क्रान्ति अन्तर्निहित नहीं थी। केवल एक भयभीत, आतंक ग्रस्त, हासशील, सुमूर्ण साम्राज्यवाद ही इस प्रस्ताव में क्रान्ति के बीजागु देख सकता था।

दूसरी शक्तियां, मशरूवाला का लेख

पर यह कहा जा सकता है कि यह प्रस्ताव तो असली वस्तु का छिलका मात्र था और इसकी ख़ाड़ में दूसरी शक्तियाँ काम कर रही थीं। अवश्य ही दूसरी शक्तियाँ काम कर रही थीं। उदाहरणार्थ १६४२ के २३ अगस्त के 'हरिजन' में श्री के॰ जी॰ मशस्त्रवाला ने एक ऐसा लेख लिखा जिसमें यह कहा गया था कि ऐसे सब तोड़फोड़ के काम जायज हैं जिनमें हत्या न होती हो। जिस समय श्री मशस्त्रवाला ने यह लेख लिखा था, उस समय गान्धी जो जेल में पहुँच चुके थे, इसलिये 'हरिजन' में उन्होंने जो कुछ भी लिखा, उसकी जिम्मेदारी गाँधी जी पर नहीं डाली जा सकती। यह कहा जा सकता है कि श्री मशस्त्रवाला गांधीबाद से च्युत हो गये थे, जैसा कि वे हो गये थे। गाँधी जी को ज्यों ही मशस्त्रवाला जी के इस लेख के सम्बन्ध में मालूम हुआ त्यों ही उन्होंने वायसराय को ऐसा लिख भी दिया।

#### गान्धी जी द्वारा मशरूवाला का तिरस्कार

गाँधी जी ने वायसराय को लिखा "श्री मश्रक्तवाला एक बहुत हो मूल्यवान साथी हैं। वे श्रिहिंसा को इस हद तक पहुँचा देते हैं कि जो लोग उन्हें नहीं जानते दक्क रह जाते हैं। फिर भी उन्होंने जो पैरा लिखा है, उसकी मैं पैरवी करने के लिये तैयार नहीं हूँ। उन्होंने यह कह कर श्रपनी बचत तो कर ही ली है कि यह उनका वैयक्तिक मत है। उन्होंने मुक्ते इस विषय पर तर्क करते हुये सुना होगा कि रेलों, पुलों श्रादि में हस्तच्चेप को श्रिहिंसा के श्रन्तर्गत माना जा सकता है या नहीं। चाहे इस प्रकार का हस्तच्चेप श्रिहिंसात्मक रूप में कार्यान्वित किया जाय, जैसा कि मैं समभता हूँ किया जा सकता है, फिर भी इस कार्यक्रम को जनता के सामने रखना खतरनाक है क्योंकि उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि ऐसा करते हुए वह श्रिहिंसात्मक रहे।...इस प्रकार एक सम्मानित साथी के मत की श्रालोचना करने के बाद में यह समभता हूँ कि उनका उद्देश हिंसात्मक नहीं था। श्रिधिक से श्रिधिक इसमें उन्होंने चीज को समभने-तौलने में गलती (error of judgement) की।"

# स्वयं गान्धीवाद में वामपक्षी प्रवृत्ति ?

इससे यह जात होता है कि उल्लिखित लेख को लिख कर मशरूवाला गाँधीवाद से च्यत हो गये थे, पर चाहे वे गाँधीवाद से च्युत हो गये हों या न हये हों, इससे यह ज्ञात होता है कि ऐन अगस्त संग्राम के पहले गाँधी जी के बहुत पास रहने वाले लोगों में कैसी बातचीत रहती थी। इससे यह भी ज्ञात होता है कि गाँधी जी के प्रधानतम शिष्यों में कुछ लोग इस नतीजे पर पहुँच चुके थे कि अपने पुराने स्वरूप तथा आकार में गाँधीवाद अब असर पैदा नहीं कर सकता था, तथा इसके दबाव मृत्य को जो इस समय शून्य के विन्दु तक पहुँचा था बढ़ाने के लिये कुछ परिवर्तन जरूरी है। इस प्रकार स्वयं गाँधीवाद के अन्दर ही एक वामपत्ती प्रवृत्ति दृष्टि गोचर हो रही थी। पाठक को इससे १६ वीं सदी में हेगेलवाद के अन्दर की वाम-पची प्रवृत्तियों का स्मरण ही त्रायेगा। नवयुवक मार्क्स पहले वामपची हेगेलवादी थे। यह दिखलाता है गौधीवाद स्वयं भीतर से संकटप्रस्त हो रहा था। पर स्थमी स्वयं गाँधी जी जीवित थे। उन्होंने फौरन इस प्रवृत्ति का गला घोंट दिया। इस प्रकार गाँधोवाद का विनाश निश्चित हो गंया।

#### श्री महादेव देसाई का लेख

ऐसा कहा जा सकता है कि एक प्रधान शिष्य के पदस्खलन के तिल को लेकर हम ताल कर रहे हैं। परन्तु नहीं, ऐसा पदस्खलन केवल एक नहीं था। परलोकगत श्री महादेव देसाई गाँधीवाद के प्रकांड पंडित समके जाते ये श्रीर थे। गाँधी जी के सिद्धाँत में पारदर्शी होने के साथ उन्होंने गुरु के साथ निरंतर सत्संग से अपनी गाँधीवादी दुद्धि को खुब प्रखर तथा ऐश्वर्यशाली बना लिया था। १९४२ के ह अगस्त को उन्होंने 'श्राहंस श्रसहयोग के तरीके' शीर्षक से लिखा था:—

"१६४२ से हम ब्रहिंस अप्रसहयोग के कुछ तरीकों से परिचित रहें हैं। इसमें सरकारी संस्थाओं तथा नौकरियों का वायकाट और टैक्सवन्दी श्मी थी।" पर अब "शत्रु के सारे कर्मच्चेत्र तक अपने अप्रसहयोग को ब्रहिंसा के दायरे में ले जाना पड़ेगा।"

स्मरण रहे कि यह लेख १९४२ के १ स्रास्त के 'हरिजन' में प्रकाशित हुआ था। यह वही दिन था जिस दिन १९४२ के संग्राम का सूत्रपात हुआ था। स्वाभाविक रूप से सरकार ने काँग्रेस पर 'तोड़फोड़' का दोषारोपण करते हुये इस लेख का हवाला दिया।

गान्धी जो द्वारा महादेव देसाई का दोषस्खालन

पर गाँधी जी ने महादेव जी देसाई की इन शब्दों में पैरवी की: -

"उस लेख के लेखक ने भारत के ऋतिरिक्त और देशों में होने वाले ऋसहयोग के तरीकों तथा नमूनों को गिनाया है। वे सज्ञान रूप से काम में लाई गई ऋहिंसा के उपाय नहीं है। लेख के ऋन्तिम पैरा से यह स्पष्ट है कि यह लेख जापानी ऋाक्रमण के प्रतिरोध के विरुद्ध क्या क्या किया जा सकता हैं, इसी को दृष्टिकोण में रखकर लिखा गया था।"

#### जापान के विरुद्ध जो बातें अहिंसा, साम्राज्यवाद के विरुद्ध भी वे अहिंसा ?

श्रवश्य ही श्री देसाई ने इस लेख को श्रिषकांश रूप में संभावित जापानी श्राक्रमण को सामने रखकर लिखा था। पर गान्धी जी के मुँह से यह सफाई शोना नहीं देतों क्योंकि वे तो निर-विच्छित श्रिहंसा के मनाने वाले हैं। यदि जापानियों के श्राक्रमण के विच्छ रेल श्रीर पुलों का तोड़फोड़ करना श्रिहंसा है, तो साम्राज्यवाद के विच्छ लड़ते समय यह तरीका श्रिहंसा क्यों न समभी जाय १ इस प्रकार का तर्क एक वकील को शोभा देता है श्रीर शायद ये तर्क वायसराय की जापानी विरोधी भावनाश्रों का फायदा उठाने के लिये दिये गये थे न कि श्रहिंसा की महिमा दिखाने के लिये।

#### गान्धीवादियों में भी गान्धीवाद पर असंतोष

इस प्रकार ऐन अगस्त के पहले गान्धी जी की अत्यन्त अन्तरंग शिष्यमंडली में 'अपिवन' बातों की चर्ची जारी थी। इस पुस्तक के सीमित दायरे में इससे अधिक व्यौरे में नहीं जाया जा सकता, पर यहा तो निर्विवाद रूप से सिद्ध है, कि बड़े से बड़े गान्धीवादियों में एक व्यर्थता की भावना फैली हुई थी और इसके फनानकप यह समम् जाता था कि गान्धीवाद में कुछ परिवर्तन तथा सुधार की आवश्यकता है। वैयक्तिक सत्याग्रह ऐसी आध्यात्मिक शक्तियों को मुक्त करने में असमर्थ रहा जो साम्राज्यवाद पर विजय प्राप्त करतीं, इस कारण गान्धीवाद से गान्धीवादियों में भी असन्तोष होना ठीक ही था।

#### स्त्रयं गांधी जो को रहस्य जनक बातें

स्वयं गान्धी जी वरायर ऋहिंसा का राग ऋलापते रहे, पर वे भो कमो कमो चूक जाते थे, यह बात उनके इन कथनों से स्पष्ट है । उन्होंने १६४२ का १६ जुनाई को जिला था "इस बार मैं मांगकर जेत नहीं जाने वाला हूँ। इत संग्राम में मांगकर जेल जाना नहीं है। यह बहुत ही नरम चीज होगी। अवश्य अब तक हमने मांग कर जेल जाने का न्यापार कर लिया था। अब की बार मेरा हरादा यह है कि चीज़ को जहां तक हो सके शोध तथा हस्व किया जाय। ११५००० सान्यी जी के कथन से अस उत्पन्न

श्रव इस कथन के विषय में कुछ, भी कहा जाय तो यह बहुत ही भ्रम में डालने वाला था। श्रव तक दिल्ल श्रफ्रीका से लेकर वैयक्तिक सत्याग्रह तक गान्धी जी ने जितने भी श्रान्दोलन चलाये के, उन सब में माँगकर जेल जाने का कार्यक्रम था। यदि श्रवकी बार के श्रान्दोलन में लोग माँग कर जेल नहीं जाने वाले थे, तो वे क्या करने वाले थे। क्या वे श्रवकी बार गिरफ्तारी से श्रपने को बचाने वाले यहाँ तक कि फरार होने वाले थे? यदि यह बात थी, तो कहाँ तक कट्टर श्रहिंसा का पालन करने वाले थे? ये कुछ ऐसे प्रश्न थे, जिनसे 'हरिजन' का साधारण पाठक पीड़ित हो रहे थे श्रीर हतबुद्धि रह जाते थे। 'हरिजन' का साधारण पाठक, इन वातों को पढ़कर यही सम्भता था कि गान्धी जी में कुछ परिवर्तन हो गया था श्रीर श्रवकी बार कोई ऐसी बात होने वाली थी जो पहिले कभी नहीं हुई थी। ऐसी कोई बात जो बहुत ही श्रनहोंनी श्रीर न्यारी थी।

#### अन्त तक जाने की धनकी

गाँधोजी ने 'हरिजन' के द्यगले द्यंक में यों लिखा "त्रान्दोलन को नरमी से चलाने के लिये जितने भी एहतियात हो सकते हैं, मैं उतने एहतियात लूँगा। पर यदि मैं देखूँगा कि ब्रिटिश सरकार तथा मित्र शिक्तियों पर किसी प्रकार से छाप नहीं पड़ रही है (no impression is produced) तो मैं द्रम्त तक जाऊँगा। भारत में जो कुछ होगा उसके लिये यह उचित हो है कि मैं मित्र शक्तियों को जिम्मेदार समंभूँ, क्यों कि यह चीज उनके हाथों में है कि लड़ाई में बाधक जो कुछ भी किया जाने वाला हैं, उसको न होने दें।''

अम बढ़ा

गाँधी जो के इस प्रकार के मन्तव्य से मामला और भी अस्पष्ट हो गया। सत्याग्रह कैसे हस्व तथा शीव्र हो सकता था ! आखिर गान्धी जी ने इस लेख में यह जो कहा था कि वे अन्त तक जायेंगे, यह अन्त क्या था ! इन लेखों को पढ़कर साधारण पाठक के मन में ये प्रश्न उठते थे और वह हतबुद्धि रह जाता था और 'हरिजन' के ये ही पाठक वे लोग थे जो अपने जिलों और तहसीलों में सब कुछ करने धरने वाले थे।

#### जोवन को शक्ति के रूप में मृत्यु !

जब इस प्रकार के लेखों तथा वक्तव्यों से सार्वजनिक मन आन्दों लित हो चुका था और अज्ञात की प्रतीचा ने साधारण व्यक्ति के मन को आलोड़ित कर दिया था, उस समय गान्धी जी के प्रधानतम शिष्य श्री मशक्त्वाला ने 'हरिजन' में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था 'जीवन की शक्ति के रूप में मृत्यु।' अवश्य ही यह शीर्ष क ही अज्ञीवीगरीव भावना उत्पन्न करने वाला था। मृत्यु जीवन की शक्ति कैसे हो सकती थो ! साधारण समय में ही यह शीर्ष क बहुत अजीव समभा जाता, पर परिश्रम में तैयार किये हुये इस वातावरण में यह लेख तालाव में फेंके गये एक ऐसे पत्थर की तरह साबित हुआ जो अजीव प्रतिकियाओं को उत्पन्न करता है। पर ये प्रतिकियायों कितनी भी अजीव हों, एक बात तो बिलकुल साफ मालूम हो रही थी, वह यह कि आगामी आन्दोलन आश्चयों से पूर्ण होने वाले थे। अवश्य ही मशक्वाला ने व्यथं ही में यह लेख नहीं लिखा था।

श्री मशरूवाला ने इस लेख में लिखा था, "नहीं, ऐसे भी समय त्राते हैं, जब मृत्यु की शक्तियाँ एक सजीव जीव की बुद्धियुक्त किया से ऋषिक असरदार हो सकती है।...सदियों की गुलामी ने भारतवर्ष में जीवन को उतना ही अन्धकारपूर्ण बना दिया है जितना कि अन्धकारपूर्ण मृत्यु के सम्बन्ध में समक्ता जाता है कि वह है। कोई भी कठिनाई, कोई भी विपत्ति या भयंकर से भयंकर विपत्ति भी हमारे लिये इतनी, प्रवल नहीं है कि वह हमें पुरुषार्थ के लिए प्रस्तुत कर सके। हम जीते क्या हैं, हमारा जीवन एक जीवित मृत्यु है। यह असंभव है कि काँति को जिसे जीवित कमश्यक्ति भी नहीं ला सकती भारत की अच्छी से अच्छी सन्तानों को स्वेच्छामृत्यु की जरूरत है। अवश्य जिससे कि यह एक शक्ति हो सके न कि महज वहादुरी या निराशा में किया गया कृत्य, इस पर इच्छापूर्ण कार्य के रूप में या अहिंसा को रणनीति के रूप में विचार करना पड़ेगा। मृत्यु के सम्बन्ध में इस दृष्टिकीण के अनुसार उपयुक्त परिस्थित में की गई आत्महत्या को प्रथम स्थान यात होता है, न कि केवल एक सहनयोग्य स्थान जैसा कि गान्धी जी कहते हैं। अनशन को एक मान्य हैसियत प्राप्त होगी, न कि सर्वोपरि हैसियत।"

#### इस लेख से रहस्वाद में वृद्धि

इस लेख के शब्द इतने अस्पष्ट है कि मैं तो यहीं समक्षता हूँ कि कोई भा व्यक्ति इसको वे सिर पैर का वतलाने के लिये बाध्य होगा। इससे केवल एक ही ध्वनि निकलती थी कि नमालूम कोई भयंकर और अनहोनी बात होने वाली है, पर यह भयंकर बात क्या होगी, किस प्रकार की होगी, इस सम्बन्ध में कुछ पता ही नहीं लगता था।

स्नायुश्रों को प्रवत लड़ाई

अगस्त १६४२ में जिस समय अविल भारतीय काँग्रेस की बैठक होने वाली थी, उस समय तक मानसिक रूप से सारा वातावरण तैयार कर लिया गया था। इस विजली से पूरित वातावरण में अ॰ भा॰ काँग्रेस कमेटी की बैठक बड़े ठाठ से हुई। यों इस बैठक में जो प्रस्ताव पास किया गया, उसे यदि अकेला लिया जाय तो उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो किसी प्रकार भी खतरनाक कहा जा सके। कम से कम इसके पहले के आन्दोलनों की घोषणा करते हुये जो प्रस्ताव पास हुये थे, उनसे यह प्रस्ताव किसी भी आंश में अधिक खतरनाक नहीं था। गान्धों जी ने तथा उनका अनुसरण कर हाई कमाँड ने स्नायुओं की अच्छों लड़ाई (War of nerves) चलाई थी। जनता अन्तिम बार करने के लिये तैयार थी। साथ ही सरकार के भी स्नायु अवर्णनीय रूप से विगड़ चुके थे। इसकी दोषो आत्मा पर एक अस्पष्ट आतंक छाया हुआ था। असीम घवराइट में इसने नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था।

नेताओं को गिरफ्तारी पर मझरूवाला की हिंदायतें

इसके बाद श्री मश्रह्मवाला 'हरिजन' के कर्तांधर्ता हो गये। पत्र के १६ अगस्त की संख्या में उन्होंने लिखा "ऐसे काम करो मानो तुम्हारे लिए सरकार रह ही नहीं गई है और जो लोग तुम्हारे पास सरकारी कमचारी के रूप में आते हैं उनको ऐसे देखो मानो अनिधकारी रूप से घर में धुस आये हों या आक्रमणकारी हों। अहिंसात्मक तरीके से उन सब का प्रतिरोध करो। अपनी पद्धति या सरकार (order) कायम करो।

मश्रह्मवाला के लेख से अंग्रेजी राज्य की हालत जापानी आक्रमण की सी हो गई

श्री मशरूवाला के ये श्रादेश बहुत ही ध्यान योग्य इस श्रथं में हैं कि गान्धी जी ने श्री महादेव देसाई के 'श्रहिंसात्मक श्रासहयोग के तरीके' शीष क लेख की जो सफाई दी थी, उसकी इससे धुरीं उड़ जाती है। मशरू वाले के श्रानुसार ब्रिटिश शासकों को श्रागे से श्रानिधकार प्रवेशकारी या श्राक्रमणकारी समक्का जाने वाला था। इस लिये श्रीमहादेव देसाई तथा उनके गुरु गान्धी जी के तर्क के श्रानुसार रेलों श्रीर पुलों का तोइकोड़ जायज था क्यों कि जापानियों के हमले के विरुद्ध थे उपाय जायज बताये गये थे श्रीर मशरूवाला के श्रानुसार

इस प्रस्ताव के बाद श्रंभेज भी श्राक्रमणकारी समक्ते जाने वाले थे। श्रांभ की गड़ती चिट्नी

इतना ही नहीं। गान्धी जा जिन दिनों बाहर थे, उन्हीं दिनों उन्हीं के इर्द गिर्दे अजीव अजीव कानाफूसी हो रही थी और 'हरिजन' में समय समय पर अस्पष्ट इंगित आ रहे थे। और भी कुछ टोस बातें हो रही थीं। उदाहरणार्थ हम आन्ध्र की उस गरती चिट्ठी को लें जिससें काँ अस जनों से तार काटने की सिफारिश की गई थी। मद्रास सरकार तथा भारत सरकार ने बारवार इस गश्ती चिट्ठी का हवाला यह प्रमाणित करने के लिये दिया कि अव्यवस्थित भीड़ नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता गण रेल और तार में हस्तक्षेप तथा तोड़कोड़ के कार्यक्रम के लिये जिम्मेदार थे।

श्रान्त्र की गइती चिट्ठी पर सरकार का प्रस्ताव

इस विषय पर सरकारी प्रस्ताव यो था 'कौंसिल में गर्बनर जनरल को पता रहा है कि कुछ दिनों से काँग्रेस दल ने बराबर गैरकानूनी और कुछ चोत्रों में हिंसात्मक कार्रवाइयाँ की हैं। ऐसी कार्रवाइयों में रेल तार, यातायात तथा समाचार के साधनों में तोड़फोड़, इड़तालों की तैयारी, सरकारी फौजों का वरगलाना तथा युद्ध तैयारियों में विशेष कर भर्ती में बाधा देना था।''

गान्यो जो द्वारा प्रतिवाद

गानधी जी ने आगा खाँ प्रासाद से लिखते हुये अपने पहले ही पत्र में अर्थात १६४२ के १४ अगस्त के पत्र में इस अभियोग का प्रतिवाद किया। उन्होंने कहा 'यह सत्य का भयंकर अप्रलाप है। किसी भी हालत में हिंसा करने का कार्यक्रम नहीं था। अहिंसात्मक किया में क्या आ सकता है और क्या नहीं, इसका अजीब दुष्टतापूर्ण तथा प्रम अर्थ लगाया गया मानो कांग्रेस हिंसात्मक कार्यों को तैयारी कर रही थी।"

वायसराय द्वारा खंडन

गान्धी जी ने इतने जोरों से प्रतिवाद किया, फिर भी वायसराय के सन्देह का निवारण नहीं हुआ। उन्होंने १६४३ की प्र फरवर वाले अपने पत्र में गान्धी जी को लिखा "मुफे इसका बहुत अञ्छी तरह पता है कि अ० मा० काँग्रेस के नाम से प्रचलित गुप्त हिदायतों के अनुसार तोड़फोड़ का कार्य किया है, मुफे यह भी पता है कि सुपरिचित काँग्रेसजनों ने हिंसा तथा हत्या के कार्यक्रमों को संगठित किया है और उनमें भाग लिया है। इस समय भी एक गुप्त काँग्रेस संस्था काम कर रही है जिसमें काँग्रेस कार्य समिति के एक सदस्य की स्त्रो प्रमुख भाग ले रही है और यह संस्था बम के साथ आक्रमणों तथा आतंकवाद को संगठित कर रही है जिससे सारा देश विचा है।"

राष्ट्रपति द्वारा भो प्रतिवाद

गान्धी जी ने फिर भी काँग्रेस द्वारा ऐसी तैयारी किये जाने के सम्बन्ध में इनकार ही किया। कार्य समिति की तरफ से राष्ट्रपति ने भी अपनी नजरबन्दी के स्थान से गान्धी जी के तरीके पर १६४३ की १३ फरवरी को एक पत्र सरकार को लिखा। उसमें राष्ट्रपति ने लिखा था ''मैं इस बात को बिलकुल साफ कर देना चाहता हूँ कि जहाँ तक कि हम लोगों का सम्बन्ध है, वह चाहे हम लोगों की वैयक्तिक हैसियत में हो या सामूहिक हैसियत में हो, या उस संस्था की तरफ से हो जिसके हम लोग हैं, हम लोग आपके इस चार्ज को सम्पूर्ण रूप से फूठा तथा नींवहीन बतलाते है कि हम लोगों ने गुप्त आन्दोलन संगठित किया है।"

श्रांत्र गश्ती चिद्वी पर राष्ट्रपति

इसी पत्रं में राष्ट्रपति ने विशेष रूप से आ्रान्धवाली गश्ती चिट्ठी के सम्बन्ध में जानकारी से इन्कार किया। उन्होंने लिखा ''अभी अभी

जो पत्र व्यवहार छ्पा है, उसके साथ जो विज्ञित निकली है, उस में एक गश्ती चिट्ठी का उल्लेख किया गया है जिसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि वह आन्ध्र प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रचारित हुई थी। हम लोग इस गश्ती चिट्ठी के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानते हैं, और हम यह विश्वास नहीं कर सकते हैं कि कांग्रेस के मौलिक वसूलों के विरुद्ध किसी जिम्मेदार कांग्रेसी ने ऐसी हिदायतें दी होंगी। फिर भी इस सम्बन्ध में यह दृष्टव्य है कि इस गश्ती चिट्ठी के सम्बन्ध में सरकारी वक्तव्यों में विभिन्न बातें कही गयी हैं। २६ अगस्त १६४२ में मद्रास सरकार द्वारा प्रकाशित एक सरकारी वक्तव्य में इसका पहला उल्लेख किया गया। इस वक्तव्य में यह कहा गया कि इस गश्ती चिट्ठी में और वातों के साथ साथ रेल की पटरियों के उखाड़ने की हिदायत थी। इस वक्तव्य के दो ही सताह बाद हौउन आफ कामन्स में वोलते हुये मिस्टर एम ने यह कहा कि इस गश्ती चिट्ठी में यह साफ साफ कहा गया था कि पटरियों न उखाड़ी जाय और किसी की जान को खतरे में न डाला जाय।"

राष्ट्रपति के वक्तव्य से स्थिति का स्पष्ट्रीकरण्

स्वाभाविक रूप से राष्ट्रपति के इस श्रिधिकार पूर्ण वक्तव्य के बाद किसी भी देश भक्त को इस सम्बन्ध में सन्देह नहीं रह सकता था कि असली बात क्या है। यदि राष्ट्रीयतावादी भारत ने वर्षों के दौरान में कुछ सीखा था तो यह कि जिस समय पुलिस आतंकप्रस्त हो जाती है, उस समय वह न मालूम क्या क्या कल्पना कर लेती है और कल्पनाओं को तथ्य करके चलाने की चेष्टा करती है।"

तीन वर्ष बाद सीतारमैया के वक्तव्य से मामला फिर उभरा

उस समय के लिये मामला दब गया। बात यह है नेतागण जैल में थे, पर कोई तीन वर्ष बाद या निश्चित रूप से कहा जाय तो १६४५ की २० जुलाई को यह तर्क फिर उमड़ा। इस तारीख को डाक्टर सीतारमैया ने वेजवाड़ा में बोलते हुये एक सनसनीपूर्ण बात कही। इस व्याख्यान की जो रिपोर्ट पत्रों में प्रकाशित हुई थी, वह यों थी:—

"कांग्रेस खादी प्रदर्शनी में व्याख्यान देते हुये डाक्टर सीतारमैया ने यह कहा कि वे ही कियत ग्रान्ध गश्ती चिट्ठी के एक मात्र रचिता थे ग्रीर इसके लिये ग्रन्य कोई व्यक्ति भी जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने यह बताया कि इस गश्ती चिट्ठी में जो हिदायतें थीं, उनकों उन्होंने गान्धी जी के साथ ग्रन्छी तरह बातचीत करने के बाद प्राप्त किया था। डाक्टर सीतारमैया ने यह कहा कि इस गश्ती चिट्ठी में जो हिदायतें थीं, उनमें ताड़ तथा खज्र के पेड़ों का काँटा जाना, म्यु-सिपिलटी के टैक्सों के ग्रातिरिक्त ग्रन्य टैक्सों की बन्दी तथा टेलीधाम के तारों का काटना था। गान्धी जी के ग्रनुसार यह ग्रन्तिम बात निषिद्ध तो नहीं थी, पर इसकी सिफारिश नहीं की जा रही थी। महात्मा गांधी ने जिस खुले विद्रोह की कल्पना की थी, उसमें इस कथित गश्ती चिट्ठी में वर्णित सभी वातें ग्रा जाती थीं पर उसमें रेल की पटरियों का उखाड़ा बाना या रेल के डब्बों का जलाया जान बिलकुल मना था।"

#### सोतारमैया के वक्तव्य से कुहराम

श्री सीतारमैया का यह वयान बहुत ही गंभीर था श्रीर इसके छुपते ही कहर गान्धीवादियों में कुहराम मच्च गया। वात यह है कि श्री सीतारमैया कोई ऐरेगैरे नत्थु खैरे नहीं थे। वे कांग्रेस के स्वीकृति हितहास लेखक थे श्रीर कांग्रेस कार्य-समिति के सदस्य थे। इसलिये यह संभव नहीं था कि उनकी बातों को यों ही टाल दिया जाय। यह स्पष्ट था कि उन्होंने को कुछ कहा था, उरासे श्रव तक ऊंचे से ऊंचे कांग्रेसियों ने तथा गान्धी जो ने कुछ कहा था वह मेल नहीं खाता था। पर कांग्रेस के बड़े नेताश्रों ने श्रपनी बौखलाहट के बावजूद श्री

सीतारमैथा से कोई सार्वजनिक वादिववाद नहीं किया, उसमें और बुराई का डर था, नमालूम क्या क्या खुलता। खुली बहस तो नहीं हुई पर पर्दें की आड़ में कुछ हुआ जरूर, और विद्वान डाक्टर को कुछ पीछे हटना पड़ा। श्रव उन्होंने एक नये वक्तव्य में यह बताया कि गानधी जी को इस गश्ती चिट्ठी के विषय में कोई प्रत्यत्त या परोच छुछ भी जानकारी नहीं थी। श्री सीतारमैया ने नये वक्तव्य में सारा दोप अपने ऊपर ले लिया फिर भी सारी लीपापोती के बाद इतना तो रह गया कि सरकार ने इस गश्ती चिट्ठी के। जालसाजी से तैयार नहीं किया था और यह भी पता हो गया कि इस गश्ती चिट्ठी में श्री सीतारमैया का हाथ था।

#### त्रक्या तथा अच्युत के वक्तव्य से स्थित पर रोशनी

इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति क्या थी, यह अब तक प्रकाशित वक्तव्यों में श्रोमती अक्ण आसफ अली तथा श्री अच्युत पटवद ने राष्ट्रपति को जो पत्र लिखा था, सबसे अधिक रोशनी • उसी से पड़ती है सच तो यह है कि सर्दार मगतिसह ने अपने जिस वक्तव्य में मजदूर किसान वर्ग के अधिनायकत्व को क्रान्तिकारी दल का लद्भ बतलाया था, उसके बाद के वक्तव्यों में यही सब से अधिक महत्वपूर्ण क्रान्तिकारी वक्तव्य है। अवश्य इस वक्तव्य में एक बहुत बड़ी शृष्टि है। इस वक्तव्य में साधन ही के स्पष्टीकरण एप सारा ध्यान दिया गया है। मौका तो इसी का था, पर यो ही चलते हुये लक्ष्य याने साम्राज्याद का उल्लेख कर दिया जाता, तो यह वक्तव्य सर्वा गसन्दर हो जाता।

#### वक्तव्य का सारांश

मैं केवल इस वक्तव्य के प्रासंगिक श्रंश को ही उद्भृत करूंगा।
"हम लोगों ने अहिंसा पर ११-१२-४५ को पास किया हुआ।
कार्य समिति का प्रस्ताव देखा है। इस प्रस्ताव का गत तीन वर्षों की

घटनात्रों पर क्या त्रसर पड़ता है तथा काँग्रेस की वर्तमान नीति इस प्रस्ताव के अनुसार परिचालित होने पर आगामी आन्दोलन या संप्राम पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर हमने खूब अविचार कर लिया है...। कोई एक दर्जन ऐसे कार्यकर्ता जो बहुत जिम्मेदार कांग्रेसी थे ग्रापकी गिरफ्तारी के बाद बम्बई में उपस्थित थे। इन लोगों में कुछ ऐसे साथी थे, जिनके सम्बन्ध में यह संदेह नहीं किया जा सकता कि वे कभी गान्धी जी के सत्य श्रीर श्रहिंसा के प्रति विश्वासघात भी कर सकते हैं। इन साथियों के साथ हमारी यह जिम्मेदारी है कि हमने एक ऐसी संस्था संगठित की जिसके द्वारा हम उन हजारों कांग्रेसियों को तथा दूसरों को जो अब भी जेल के बाहर थे श्रीर १६४२ के 🗲 श्रगरा के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये उत्सुक थे, ऐसी हिदायत देते थे जिसे हम जरूरी समऋते थे। हम इस बात की बहुत ऋहम जरूरत समऋते थे कि जो शक्तियां मक्त हो रहीं हैं, उन्हें नेतृत्व दिया जाय। करीव करीव आपकी गिरफ्तारी के तुरन्त बाद से ही हिदायतें, अविदन, घोषणायें (कांग्रेस रेडियों से) समय समय पर दी जाती थी श्रीर यह सब ऋखिल भारतीय कांग्रेस के नाम पर होता था। यदि हम इस सिलसिले में अपने कार्यों का उल्लेख कर रहें हैं, तो यह केवल इसलिये कि इन वर्षों के दौरान में जिस नीति का अनुसरण किया गया, उसके लिये। वैयक्तिक जिम्मेदारी लेने से हम नहीं हिचकते। इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय कांग्रेस के नाम पर इमने जो जिम्मेदारी ले ली थी, कभी किसी ने हमारे हक पर प्रश्न नहीं किया, बल्कि सबने दिल खोलकर हमारी सब तरह से सहायता की। कांग्रेस की पुकार पर जनता ने जो श्रापने आप जबाब दिया, यह त्राधनिक इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। जब जनता ने एक बार खुले विद्रोह के मार्ग में पैर रक्खा, तो उसने इसकी मांग की कि बग्रसर श्रौर साहसी नेतृत्व दिया जाय। उन्होंने यह चाहा कि सरकारी

आतंकवाद में जहां तक संभव है, वहां तक संगठित हुआ जाय और कुछ समय के लिये इस सम्बन्ध में उनकी प्रतिमा विजयी रही। ेरेल की पटिरयों के उखाड़ने, तार काटने, गुप्त कार्य, सरकारी लोगों का जोरदार ब्युवकाट तथा अन्य बहुत से विषयों में स्पष्ट निर्देश दिये गये। धीरे धीरे सब लोग समभ गये कि क्या करना है।

"श्रिहिंसा के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति मुख्यतः परिश्यित के अनुसार रही है। समय समय पर कांग्रेस ने व्यवहारिकता के अन्दर श्रिहेंसा के दायरे की परिभाषा की है। भूतकाल में भी कांग्रेस ने गान्धीवादी श्रिहेंसा के कहर तर्क को मानने से इनकार किया है। कांग्रेस के प्रस्तावों के द्वारा यह बात प्रमाणित की जा सकती है। अन्दिस का सार यह है कि हम यह मानते हैं कि जो लोग सरकारी पद्धति को चलाते हैं, वे उतने नहीं, जितनी कि यह पद्धति जिसको सरकार कहते हैं सारी बातों के लिये जिम्मेदार हैं।

"हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि विपुत्त परिमाणों में जो श्रीपादा-निक शक्तियां मुक्त हुई उनकी श्रवज्ञा की जाय श्रीर हम सारा श्रेय लें। फिर भी जो हजारों लाखों मन श्रीपादानिक शक्तियां मुक्त हुई, उनको एक श्राध माशा परिचालना हमने दी, जिसके गैर महीनों में नहीं बल्कि हफ्तों में ही ये शक्तियां पराजित हो जाती।"

#### निजी तरीके से प्राप्त अन्य प्रमाण

में १६ १६ के नवस्वर से रामगढ़ कांग्रेस के इर्द निर्द दो मास जमानत पर बाहर रहने के अलावा बराबर १६४६ तक जेल में रहा। मुक्ते १६४२ के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से कुछ भी जानकारी नहीं है, पर अभी अभी इस संग्राम के मजे हुये दो वीरों का जो बयान उद्धत किया गया, उसके अतिरिक्त मुक्ते अन्य अनेक साथियों के बयानों से मालूम है कि कई बड़े कांग्रेसियों ने १६४२ में ऐसे क्रान्तिकारी कामों में भाग लिया, जिन्हें किसी भी प्रकार गान्धी जी की

ऋहिंसा की तरह ऋरपष्ट चीज के दायरे में नहीं लाया जा सकता मुक्ते यह भी मालूम है कि कई बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता क्रों को ऐसे कामों के लिये ऋदालत से सजा हुई थी जिन्हें किसी भी प्रकार ऋहिंसात्मक नहीं कहा जा सकता। सच तो यह है कि जेल में रहते समय १६४२ के सम्बन्ध के सजा पाये हुये बहुत से लोगों के साथ जेल में ही मुक्ते बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

प्रतिपाद्य क्या हैं ?

यहां पर स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि त्राखिर मेरा कहना क्या है। क्या मेरा यह कथन है कि सरकार ने कांग्रेस पर जो स्त्राभियोग लगाये थे, वे सत्य हैं ? नहीं, बिलकुल नहीं। इस सम्बन्ध में मेरा वक्तव्य यह है कि एक पद्धित जो स्वयं लूट श्रीर हिंसा पर स्त्राधारित है; उसे एक ऐसी क्रान्तिकारी जनता को जो स्त्रपनी जंजीरों को तुड़ाने की चेष्टा कर रही है हिंसात्मक बताने का कोई हक नहीं है। तो क्या मेरा यह कहना है कि गान्धी जी बरावर ऊपर से तो अहिंसा की गाते थे श्रीर भीतर भीतर गुप्त रूप से कुछ श्रीर ही काम कर रहे थे ? यह भी नहीं। तो फिर जो सबूत इकट्टा किया गया श्रीर श्रहिंसा के सम्बन्ध में गान्धी जी का दावा, इन दोनों बातों को कैसे सामंजस्य में लाया जाय ? मैं श्रभी इस प्रश्न पर श्रा रहा हूँ।

# गान्धी जी खुले होते तो १९४२ न होता

सारे सबूतों से यह निर्विवाद सिद्ध रूप से प्रमाणित है कि गान्धी की १:४२ की कान्ति की तरह कुछ हो जिसे अप्रणा तथा अच्छत चाहते थे ऐसा दिल से नहीं चाहते थे। यदि वे ६ अगस्त को गिरफ्तार न होते और उन्हें सरकार से बातचीत चलाने का मौका मिलता, तो वे कभी भी इस प्रकार की क्रान्ति का नेतृत्व नहीं करते। यदि खरकार से बातचीत का कोई नतीजा भी नहीं निकलता, तो वे

अवश्य आन्दोलन चलाते, पर वह आन्दोलन उनके द्वारा चलाये हुए दूसरे आन्दोलनों की तरह होता, न कि १९४२ की क्रान्ति की तरह।

#### फिर यह बातावरण क्यों पैदा किया गया ?

तो यह क्या बात थी कि वे बरावर आगामी आन्दोलन के सम्बन्ध में बड़े रहस्यवादी लहजे में उल्लेख कर रहे थे मानों इस बार वे कोई बहुत ही नई और अमृत्यूव बात करने जा रहे हैं। क्यों वे रहस्यजनक रूप से रेल की पटरी उखाड़ना, तार काटना आदि के सम्बन्ध में ऐसे उल्लेख करते थे मानो वे इस विषय में भयानक उधेड़बुन में पड़े हुए हों कि अहिंसा में ये सब काम आ सकते हैं कि नहीं ? इन विषयों पर सोचते हुए वे क्यों मानसिक रूप से बहुत विध्वस्त और परेशान प्रतीत होते थे ? अहिंसा के साज्ञात अवतार होते हुए भी उन्होंने अपने 'हरिजन' में श्री महादेव देसाई तथा श्री मशख्वाला के द्रयर्थक लेख क्यों छपने दिये ? उन्होंने बातचीत के दौरान में श्री सीतारमैया को यह धारणा कैसे और क्यों दे दी कि टेलीआफ के तारों का काटना शायद अहिंसा में आ सकता है ? महात्मा जो के दशन से लीटे हुए सनो व्यक्ति उन दिनो ऐसा क्यों जात होते थे कि वे वहीं से ऐसी गुप्त बातों से लदकर आये हैं जिन्हें वे मुश्कल से अपने अन्दर समा पा रहे हैं !

# गान्यों जो समभे थे कि आणे उनका तरीका बेकार होगा

बात यह है कि महात्मा जो इस बात को मली माँति समक्त गये थे कि अब उनकी किस्त को द्वावमूलक राजनीति से कोई असर नहीं प्राप्त होगा और इस पालिसों से अब कुछ डिविडेन्ड नहीं प्राप्त होने का। वैयक्तिक सत्याग्रह आन्दोलन ने इस बात को आँख में उँगालियाँ डाल कर दिस्ता दिया था कि सत्याग्रह का जमाना जाता रहा फिर भी शारोरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से वे अपने

सड़े हुए तरीके के आगे जाने में असमर्थ थे। उनका मिशन खतम हो चुका था। उन्हें यह समफ लेना चाहिये था कि ईश्वर उन्हें उस नई नीति, जन-क्रान्ति की नीति का वाहन नहीं बना मुकता, पर वे अपने सबक को लेने से चूक गये। साथ ही परिस्थिति का तकाजा यह था कि तुरन्त ही कुछ किया जाय। कुछ करना टाला नहीं जा सकता था। गान्धी जी का हाथ जनता की नाड़ी पर था और उन्होंने अपने विरल नाड़ीशान से इस बात को समफ लिया था।

# अपने तरीके के द्वाव-मृल्य में वृद्धि के लिये आग से खेल

दिमाग को ठंडा कर उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने एक विशेष उद्देश्य को सामने रखकर सब बातें शुरु की। इस नये उद्देश्य को सामने रखकर सब कुतुबनुमों के काँटे ठीक किये गये। उन्होंने एक बीच का रास्ता अख्तियार किया। उन्होंने अपनी अहिंसावाली मालगाड़ी को क्रान्ति के इंजन में जोत दिया। मानसिक रूप से निरन्तर अहिंसा अर्थात् सत्याग्रह की दबावमूलक राजनीति में डटे रहने पर भी उन्होंने नवीन तथा अज्ञात की नाजबरदारी शुरू की, जिससे कि उनके तरीके का दबाव मूल्य बढ़े। यद्यपि वे इस बात पर कुतनिश्चय थे कि एक हद के आगे नहीं जाना है, किर भी उन्होंने सरकार को यह निश्चय दिलाना शुरू किया कि अबकी बार वे क्रान्ति करके ही मानेंगे। मुक्ते यह निश्चय है कि यदि उन्हें मालूम होता कि इस प्रकार के रख तथा आचरण का नतीजा यह होगा कि वे १९४२ की तरह ज्वालामुखी के गहर में गिर पड़ेंगे, तो वे अवश्य ही क्रान्ति की आगा को लेकर खेल न खेलते।

गान्धी जी का खेल बना, पर नहीं बना

गान्धी नी परम कुशल राजनीतिज्ञ हैं, वे एक ऐसे कलाबाज नर हैं, जो चाहे जैसे भी गिरे पैरों पर खड़े दिखाई देंगे, पर ऐसा मुहूर्त ऋगते हैं जब अञ्छे से अञ्छे राजनीति गचा खा जाते हैं स्रीर बड़े बड़े से नर ऋँधि मुँह गिर पड़ते हैं। गान्धी जी की योजना के स्रमुत्तार सरकार की पूरा भय हो गया कि स्रवकी बार मामला संगीन है। सरकार ने स्रपने भाड़े के टट्टु स्रों की रिपोटों से यह नतीजा निकाल लिया कि स्रव की बुड्डे मियाँ कुछ गंभीर मामले करने पर उतारू हैं। वह डर गई स्रोर उसके होश-हवास जाते रहे जैसा कि गांधी जी चाहते थे। पर गांधी जी साथ ही यह चाहते थे कि घवड़ाकर सरकार उनसे समभौता करे, ऐसा करने के बजाय सरकार ने उनको तथा उनकी स्रमुत्तार कर लिया।

# खेल की तैयारी में मन्त्रगुप्ति आवश्यक थी

श्रव न तो जनता ही श्रीर न उदीयमान नेतागण ही यह जानते थे कि महात्मा जी का उद्देश्य केवल एक नये ढंग का द्वाव मात्र था। श्रवश्य ही महात्मा जी श्रपने इस राज को न तो जनता पर ही खोल सकते थे श्रीर न बीच के नेताश्रों पर, क्योंकि फिर तो सरकार को भी मालूम हो जाता। फिर दवाव ही क्या पड़ता? यदि जनता जान जाती, तो उसमें वह प्रचंड गंभीरता नहीं श्रा सकती थी, न उसके घूँसे वैसे तन सकते थे, न नथुने उस प्रकार फड़क सकते थे, न जबड़े उस प्रकार खिंच सकते थे, न श्रांखों पर वह खून चढ़ सकता था, न दाँत उस तरह कटकटा सकते थे, न स्नायु उस प्रकार उत्ते जित हो सकते थे, जिनके वगैर श्रभीष्ट श्रसर पैदा नहीं हो सकता था। इसके श्रतिरिक्त यदि कांग्रेस श्रीर जनता के साधारख लोग जान जाते जो सरकार पर सारी कलई खुल जाती, फिर तो इतने दिनों से तैयार हुश्रा, इतने सूक्ष्म प्रचारकार्यों से पुष्ट सारा खेल हो मिट्टो में मिल जाता।

असर पैदा करना गान्धी जी का उद्देश था

गांधी जी के दिमाग में दबाव राजनीति के अतिरिक्त कुछ भी

नहीं था और वे क्रान्ति के पास भी फटकने को तैयार नहीं थे, यह उनके असावधान मुहूतों के कई मन्तव्यों से बिलकुल स्पष्ट हो जाता है। मैंने पहले ही इस बात को उद्धत कर दिखलाया है, कि १६४२ की २६ जुलाई को उन्होंने यह कहा था कि यदि वे ब्रिटिश सरकार पर कोई असर (Impression) पैदा नहीं कर सके, तभी वे हद दर्जे तक जाने से नहीं चूकेंगे। इन शब्दों पर जरा ध्यान दीजिये कि असर पैदा करना उद्देश था। यह दबाव राजनीति की भाषा है न कि क्रान्ति की। क्रान्तिकारी अपने विरोधी पर असर पैदा करने की चेष्टा नहीं करता। वह तो अपनी विरोधी पदित के। सिर से पैर तक विनष्ट करने के लिये संग्राम करता है।

#### त्रान्दोलन का उद्देश्य सरकार को बल दिखाना

यह कहा जा सकता है कि मैं एक मन्तव्य को लेकर तिल का बाल स्वा रहा हूँ। पर यह बात नहीं १४ अगस्त का अर्थात् अपनि गिरफ्तारी के पाँच रोज बाद गांधी जी ने वायसराय को लिखा "कांग्रेस अगन्दोलन का उद्देश्य केवल लोगों में इतनी त्यागतत्वरता उत्पन्न करना था जिससे बाध्य हे। कर सरकार ध्यान दे। इसका उद्देश्य केवल यह दिखाना था कि इसके पीछे जनता का कितना बल है।"

# कान्तिकारी का उद्देश्य दूसरा होता है

तो गांधी जी का जो कुछ उद्देश्य था (गांधी जी सत्यवादी व्यक्ति हैं और उसकी बात को हमें सत्य मानना चाहिये) बह यह था कि सरकार ध्यान दे तथा यह साफ हो जाय कि उनके पीछे जनता का कितना बल है। एक क्रान्तिकारी न तो विरोधी सरकार का ध्यान आकृष्ट करता है ख्रीर न उसे यह दिखाने की चेष्टा करता है कि उसके पीछे जनता का इतना बल है। वह तो सीधे-सीधे अत्याचारी शोषक पद्धति को लात मार कर अलग कर देता है और एक नये

समाज की सृष्टि का स्त्रपात करता है। रहा किसी को यह दिखाकर कुछ रियासते प्राप्त करना कि उसके पीछे इतनी जनता है, एक क्रांति-कारी इसकी बात से च भी नहीं सकता। क्रांतिकारी यह नहीं समभता कि किसी को भी करोड़ों त्रादमियों के भाग्यविधाता बनकर बैठने का हक है। क्रांतिकारी करोड़ों का एक बन कर करोड़ों के साथ राष्ट्र की बागड़ोर अपने हाथों में लेने के लिये यल ग्रील होता है। १९४२ सम्बन्धी गुस्सा और कोधवाला सिद्धान्त बहुदा

इस प्रकार १६४२ की क्रांति सम्बन्धा गुस्सा और क्रोधवाला सिद्धांत बेहूदा और निकम्मा है, मुश्किल से यह एक अर्द्ध-सत्य है। अवश्य ही जनता अपने सम्मानित नेताओं की गिरफ्तारी से कुद्ध हुई थी, पर बात इतनी ही नहीं है। अधिक से अधिक यह केवल तात्कालिक कारण था, पर वास्तविक कारणों का तो अभी पता लग सकता है, जब गौण कारणों के नीचे गहराई तक जाया जाय। आर्थिक कारण तो थे ही। जनता की जो क्रमिक दुर्गति हो रही थी, जिसमें युद्ध के कारण और तेजी आई थी, उसने करोड़ों व्यक्तियों को जीवन के स्पन्द से उत्ते जित तथा सजग बना दिया था। पर केवल इसी से इस बात की व्यवस्था नहीं की जा सकती कि क्रांतिकारी उथल पुथल क्यों मच गई। इसी से यह बात साफ नहीं हातों कि प्राचीन गांधीवादी तरीके से जनता आन्दोलित न होकर इस बार क्रान्तिकारी तरीके से क्यों उठ पड़ी। इसका कारण यह था कि उन्हें अब इस तरीके पर विश्वास नहीं था।

गांधीवादी तरीकों में अविश्वास सार्वेजनिक

गत २२ वर्षों में गांधीवादी तरीकों को मौका दिया गया था, श्रौर वैयक्ति क सत्याग्रह श्रान्दोलन ने यह प्रदर्शित कर दिया कि यह तरीका श्रपनी उपयोगिता की सम्भावनात्र्यों से श्रागे जा चुका था। मैं यह नहीं कहता कि नीचे तक सारी जनता गांधीवादी दवाव राज- नीति के तरीके में आस्था खो चुकी थी, पर मैं यह अवश्य कहता हूँ कि आन्दोलनों के असली आदमी याने निम्न कांग्रेस नेता इस तरीके पर विश्वास खो चुके थे। अवश्य यह कहना कठिन है कि इनकी यह विश्वासहीनता सज्ञान थी। नहीं यह सज्ञान नहीं थी। यदि ऐसा ही होता तो भारतवर्ष में क्रान्ति हो चुकी होती। ये लोग केवल एक अस्पष्ट तरीके से यह समभ रहे थे कि पुराना अस्त्र वेकार और कुन्द हो चुका है। उत्पर से कानाफूसी में जो बातें महात्मा जी के इदिगिर्द से आ रही थी उससे इनका यह अविश्वास जोर पकड़ गया था। हम यह तो पहले ही बता चुके हैं कि गांधी जी के इदिगिर्द के लोग तक सन्देह के शिकार हो चुके थे।

#### परिस्थितियों के पड़यंत्र ने क्रान्ति कराई

इन परिस्थितियों में अगस्त प्रस्ताव पास हुआ और एक आतंकअस्त, ह्रास्थाल, सुमूर्ष, सिसकते हुये साम्राज्यवाद ने नेताओं को
गिरफ्तार कर लिया। क्रान्ति की पिस्तौल का घोड़ा जिसे सरकार के
स्ति पर खींचते-खींचते सब तरह के प्रचारकार्य से इतना पीछे तक
खींचा गया था कि आगे नहीं खींचा जा सकता था। जब तक यह
घोड़ा गांधी के हाथों में था, तब तक खिलौने की पिस्तौल के घोड़े की
तरह यह निरापद था। सचमुच अहिंसा गांधी जी के नथुनों कर प्राण्वायु था। वे अपने शत्रु के हृदय को परिवर्तित करने के लिये उसके
सिर पर क्रान्ति की पिस्तौल, खिलौने वाली नहीं सचमुच पिस्तौल
पकड़े हुये थे। उन्होंने इसका घोड़ा भी खींच रक्खा था, पर उनका
यह इरादा कदापि नहीं था कि इस खींचे हुये घोड़े को किसी भी
हालत में छोड़ा जाय। नहीं कभी नहीं। जाल बहुत बढ़िया तरीके से
ढाला गया था, इतना बढ़िया तरीके से कि सरकार समक्ष ही नहीं
पाई कि मामला कहाँ तक क्या है। नतीजा यह हुआ कि सरकार ने
उसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जिसके हाथों में भारतीय बारूदखाने

से बनी पिस्तील का घोड़ा था। इसका वही फल हुन्ना जो हो सकता था, हाथ खींच लिये जाने पर घोड़ा धमाके से गिर पड़ा। फिर तो वज्र विस्कोट होकर रहा। यों ही सरदार पटेल ने १६४६ की जनवरी के एक व्याख्यान में यही कहा था कि गांधी जी क्रान्ति के विरुद्ध एक (Bulwark) या दीवार हैं। पर परिस्थितियों के न्नजीव षड़्यंत्र ने क्रान्ति के विरुद्ध इस दीवार को सरकार ने गिरफ्तार कर कार्यंचेत्र से उटा लिया। स्मरण रहे कि सरकार भी क्रान्ति नहीं चाहती थी। पर उसी के इस कार्यं का परिणाम यह हुन्ना कि एक भयंकर पर न्नप्रसत्तत क्रान्ति हुई।

इस प्रकार इतिहास की शिक्तयाँ गाँधी जी श्रीर सरकार की इच्छा के विरुद्ध काम कर गई। गांधी जी इस क्रान्ति को नहीं चाहते थे, जिसने एक ही घड़ी में उनकी वर्षों की इकट्ठी श्रहिसा की पूँजी को उड़ा दिया। सरकार भी क्रान्ति नहीं चाहती थी, पर क्रान्ति को रोकने की दानवीय शक्ति को जल्दी में इसने गांधी जी के हाथ को जबद्रस्ती घोड़े पर से खींच लिया, नतीजा यह हुआ कि क्रान्ति हुई।

इतिहास कई बार नेता श्रों तथा सरकारों को उल्लू बनाकर नचा देता हैं यह मौका ऐसा ही था जब इतिहास ने ऐसा ही किया था। न तो गांधी जी इस क्रान्ति को चाहते थे, न सरकार, पर इतिहास के के व्यंग के कारण—कोई रहस्यपूर्ण बात नहीं जैसा कि हम देख चुके हैं, गान्धी जी श्रौर सरकार ने मानो षड़यंत्र कर इस क्रान्ति को जन्म दिया।

इस अवसर पर मेरा यह उद्देश्य नहीं है कि इस क्रान्ति के व्योरे में जाऊँ। दूसरे लोग इसका इतिहास लिख रहे होंगे, सम्भव है मैं भी बाद को लिखूँ जैसे मैंने क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास लिखा है, पर इस अवसर पर मेरा उद्देश्य केवल १६४२ की क्रान्ति को उसके सही परिश्रे चित में दिखाना है।

#### शताब्दियों की आग भड़क उठी

१६४२ के ह अगस्त की गिरफ्तारियों से जनता के ऊपर जो रोक-थाम वाले प्रभाव थे, उनके हटते ही उसने कान्तिकारी जोश तथा शौर्य की पराकाष्ठा का परिचय दिया। जन-कर्मरांक की आग के ऐसे सोते जो लोकचक्क् के अन्तराल में शायद कुछ अलख जगाने वाले क्रान्तिकारियों के द्वारा सेवित होकर मलग रहे थे. एकाएक दिगदिगन्त व्यापी ज्वाला में भड़क उठे श्रीर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिये एक विराट चिता के रूप में दृष्टिगीचर हुया। जो आँधी शायदं पर्दें के पीछे एकत्र होकर शक्ति संचय कर रही थी, वह एकदम हहाँ। कर दौड़ पड़ी। भारतीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेदिनीपुर, बलिया, सतारा इस कान्ति के इतिहास की कोशशायं हैं। हाँ १९४२ की तुलना में १८५७ की क्रान्ति भी कम मात्रा में जनकान्ति थी। युगों से दबी हुई, सताई हुई, पिटी हुई, श्रपमानित, भूखी, नङ्गी, मरी हुई इस जनता की हुडियों में इतना प्राण जाने कहाँ छिपा हुन्ना था। जब हम मेदिनीपुर, बलिया, सतारा के गौरवमय इतिहास का पढ़ते हैं तो यह आश्चर्य होता है कि इन सुखे कंकालों में इतनी आग कहाँ से आई। इन दिनों में हमारा देश उत्पीड़न के सारे सप्तकों से होकर गुजरा। शान्ति पूर्ण जुलूसों पर गोली चलाई गई श्रौर मशीनगन चलाया गया, गोलियों से लोगों के शरीरों को भून कर रख दिया गया, गाँवों पर हवाई जहाज से बम डाले गये, हमारी मातात्रों और बहनों पर बलात्कार किया गया।

#### १९४२ गान्धीवादी या त्र्यातंकवादी धारा से उदात्ततर

१६४२ में भारतीय राजनीति के सभी हिस्सों ने त्रिशेष कर क्रान्तिकारी हिस्सों तथा गान्धीवादी हिस्सों ने ऋपना पत्रपुष्पफल-तोय ऋपैण किया। यह क्रान्तिकारी हिस्सा १६०५ बल्कि उसके बहुत पहले से अपने तरीके से भारत के उद्धार के भगीरथ प्रयत्न में संलग्न था। यह कहना कि १६४२ का अपन्दोलन दोनों घाराओं का सुन्दर सिम्मिश्रण था, सुन्दर शब्दों में वह जाना है। नहीं यह घाराओं से भिन्न तीसरा ही कुछ था, जो इन दोनों से उद्भूत होने पर भी सुणात रूप से दोनों से भिन्न था।

# तोसरा ऋध्याय ज्याचित्र प्रतिकान्ति का प्रारम्भ

मैं पहले ही यह दिखा चुका हूँ कि इस क्रान्ति में गान्धी जी का क्या भाग—श्रवश्य श्रनु ि छुक भाग क्या था। क्या गान्धीवादी एक श्रन्यमनस्क मुहूर्त में १९४२ की क्रान्ति का पिता बन गया था? नहीं, इतिहास ने गान्धीवादी धारा को उसकी घोषित इच्छा के विरुद्ध इस श्रान्दोलन की माता होने के लिये मजबूर किया था। यदि गान्धी जी की सामध्यमें होती तो क्रान्ति को रोक देते

यदि गान्धी जी के हाथों में हथकड़ियां न पड़ गईं होतीं, तो वे खुशी से उसके जनमदिवस में ही इस शिशु को मौत का घाट उतार देते क्योंकि उनके मन में शिशुत्व की जो धारणा थी यह उसके इतना प्रतिकृत था, उनकी हिंछ में यह इतना घृण्णित था कि इसके मरने में ही उन्हें ऋधिक खुशी होती। पर सरकार ने उनकी जेलों की चहार दीवारी में कैंद कर रक्खा था, उनको जवान बन्द कर दी गई थी। इस काँति की ऋग्रगति से गान्धी जी को कितना मर्मभेदी दु:ख हुआ, वे किस प्रकार तड़प तड़प कर रह गये, निराशा

विचोम, मर्मव्यथा से वे किस प्रकार विकल हो रहे थे, यह आगा लौं प्रासाद से लिखे हुए उनके पत्रों से जात होता है। वे खुशी से नजर-वन्दी के स्थान को छोड़ कर जनता जहाँ इतिहास निर्माण कर रही थी, वहाँ जाते, पर उसे उत्ते जित कर उस मार्ग में आगो बढ़ाने के लिये नहीं बिट उसे रोकने के लिये। पर साम्राज्यवाद की एक हासशील पद्धित ने जो कोध से अन्धी और वहरी हो चुकी थी (क्रोध भी एक ऐतिहासिक शिक्त के रूप में काम कर सकता है) उनकी सदाकत भरी प्रार्थनाओं को अनसुनी कर दिया। उसने सोचा यह सब छूटने के बहाने हैं और उनको जेल में बन्द रक्खा।

मेरा यह कथन कि गांधी जी यदि बाहर होते तो वे हिंसात्मक क्रांति का विरोध करते (मैंने यह तो पहले ही प्रमाणित कर दिया है १६४२ की क्रांति का सारभाग शक्ति पर कब्बा, जिस किसी प्रकार से यहाँ तक कि हिंसात्मक संग्राम से शक्ति पर कब्बा था) कोई ख्रलस अटकल मात्र नहीं है, बल्कि सत्य है इसके सैकड़ों प्रमाण दिये जा सकते हैं। इसका सब से बड़ा प्रमाण तो यह है कि वे इमानदारी से अहिंसा में अर्थात् दबाब राजनीति में विश्वास करते हैं और कुछ भी हो जाता चाहे चन्द्र टरता, चाहे सूरज टरता, वे इससे रत्ती भर भी डिगते नहीं। उन्होंने आगा खाँ प्रासाद से वायसराय को जो पत्र लिखे उन्होंने बराबर क्रान्ति के सब प्रधान कार्यों की बिना किसी हिचकिचाहट के निन्दा की।

# यदि नेता गिरफ्तार न होते तो क्रान्ति न होती

श्रवश्य उन्होंने तथा उनकी कार्यंसमिति ने जो कुछ भी
'हिंसात्मक कार्य' हो रहे थे, उनकी सारी जिम्मेदारी उस सरकार पर
डाली थी जिसने नेता ख्रों को गिरक्तार किया था। इस प्रकार गान्धी
जी ने तथा उनकी कार्यंसमिति ने सरकार पर सारे दोष महज एक
श्रालंकारिक ढङ्क से नहीं मढ़े, या इसलिये नहीं मढ़े कि राष्ट्रवादी

भारतवर्ष ने यह सूत्र बना रक्खा है कि ब्रिटिश सरकार जब करेगी तो खराव ही करेगी। बल्कि यही वास्तविक तथ्य था। सचमुच अगर नेता गिरफ़ार न होते तो १६४२ की क्रान्ति न हो पाती। अधिक से अधिक १६३० या १६३२ की एक पैमाने पर पुनरावृत्ति भर होती। शंकरराव ऐसों के क्रोध का कारण

इस प्रकार १६४२ की क्रान्ति की उत्पत्ति सम्बन्धी गुस्सा और क्रोध का सिद्धान्त एक ऐसी नेताशाही की मनगढ़न्त बात नहीं थी जो ऐसा मार्ग शहरा करना चाहती हो जिसमें खतरा न हो, बल्कि इन नेता श्रों की जान में यह पूर्ण तथ्य भी था। सचसुच यदि ये नेतागण-बड़े नेता श्रों में से एक भी बाहर होते, तो इतिहास स्रासानी से नये मार्ग को काट कर उस पर चल न पाता। इसका कारण वामपिचयों तथा समाजवादियों पर शंकरराव देव ऐसे लोगों का मात्राहीन कोध समभ में आता है क्योंकि इन लोगों ने स्वीकृत नेतात्रों की श्रान्पस्थिति का फायदा उठाकर श्रान्दोलन को निर्दिष्ट गान्धीवादी दवावमूलक राजनीति की पटरी से हटाकर क्रांति की पटरी में डाल दिया। अच्युत और अक्णा ऐसे लोगों को इस लिये धन्यवाद देने के बजाय कि वे काँग्रेस के गाढ़े वक्त में काम आये, श्रमावस्या के अन्धकार में प्राणों का दीपक जलाते रहे, तथा इसके लिये उन्हें राष्ट्रपतित्व प्रदान कर पुरस्कृत करने के बजाय (काँग्रेस के पास यही तो एक पुरस्कार का तरीका है ) शंकरराव ऐसे लोग श्रपने बुढ्भस तथा श्रकारण श्रात्मश्लाचा के कारण इन लोगों की निन्दा करने चल दिये।

#### कांग्रेस समाजवादी कांग्रेस से बाहर जाय ?

१६४६ की पाँच जनवरी को पोशाक में भी गान्धी जी का अनु-करण करने वाले श्रीशंकरराव देव ने कहा था, " अगस्त संग्राम के अवसर पर काँग्रेस समाजवादियों ने जिस नीति का अवलंबन किया था, वह कांग्रेस द्वारा स्वीकृति ऋहिंसा की नीति के साथ खप नहीं सकती। कार्य समिति का कलकते वाला प्रस्ताव मेरे वक्कव्य को प्रामा- िखत करता है। समाजवादीगण ऋपनी नीति का प्रयोग कांग्रेस से वाहर ही कर सकते हैं। वे कांग्रेस में रह कर ऋपनी नीति का ऋगुसरण नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी नीति कांग्रेस की ऋहिंसा नीति के विरुद्ध है।''

#### कांग्रेस एकतरका अहिंसा का प्रयोगक्षेत्र

श्री देव का इस प्रकार से समाजवादियों पर विगड़ना समभ में श्राता। है ऐसे महानुभावों के अनुसार कांग्रेस एकतरफा सत्य तथा अहिंसा के प्रयोग का वाहन है। इसिल के जब कुछ व्यक्ति इसे साम्राज्यवाद के खूनी पंजों से किसी भी साधन से छुटकारा पाने का एक वाहन बनाने का प्रयत्न करते हैं और ऐसा उस समय करते हैं जब कांग्रेस के स्वीकृत नेता जेल के बाहर हैं तो यह श्री देव ऐसे लोगों के निकट एक अन्तम्य अपराध हो जाता है। इसिल ये यह ठीक ही है कि श्री देव तथा उनकी किस्म के लोग कांग्रेस को ऐसे भयकर उपादानों से शुद्ध कर उसे अपना पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जिससे आगे १६४२ की पुनरावृत्ति न हो सके।

# गुड़ खायँ श्रीर गुलगुला का परहेज ?

पर ये ही लोग हैं जो १६४२ की तारीफ के पुल बाँधने में होड़ा-होड़ी कर रहे हैं। क्या यह त्राश्चर्य की बात नहीं है? क्या यह ऐसा तथ्य नहीं है जिससे ऋब तक जो कुछ मैंने दर्शाया है उस पर पानी फिर जाता है? नहीं, इसके विपरीत इस से जो कुछ कहा गया उसकी पुष्टि होती है। सीभाग्य से १६४२ पर हमारे महामान्य नेता ऋों के ऋसली मत क्या थे यह नजरबन्दी के स्थानों से वायसराज को लिखे हुए उनके पत्रों से मालूम है। इन पत्रों में इस कान्ति की ऋत्यन्त कड़ ऋौर तीक ऋालोचना की गई है। यह कहना कि इन पत्रों में इस कान्ति की हिंसा की त्रालोचना की गई है बहुत कमजोर सफाई पेश करना है क्योंकि १६४२ इसके सिवा कुछ नहीं है कि इस में सम्पूर्ण रूप से गान्धीवादी दवावमूलक राजनीति को पीछे रखकर आगे वढ़ गया। निश्चय ही यह एक बलप्रयोगमूलक कान्ति थी।

#### गान्धी जी द्वारा १९४२ के सारभाग की निन्दा

नेता श्रों ने जेल में रहते समय १६४२ को खूब जी भरकर कोसा, पर छुटते ही उन्होंने इसकी तारीफ के पुल बाँधने शुरू कर दिये। इस मामले में गान्धी जी ऋपवाद हैं जिन्होंने बराबर क्रान्ति के हिंसा-स्मक अंशकी निन्दा की। अपनी रिहाई के कोई दो महीने बाद पंचगनी से १६४४ की २२ जुलाई को एक वक्तव्य देते हए महात्मा-जी ने कहा था " मुक्त से लोग सब से ज्यादा इस बात पर बातचीत करते हैं कि मैं गुप्त कार्यक्रम का समर्थन करता हूँ या नहीं। इनमें तोड़फोड़ तथा गैरकानूनी साहित्य का प्रकाशन भी है। सुके यह बताया गया कि कुछ कार्यकर्तात्रों के फरार हुए वगैर कुछ किया ही नहीं जा सकता था। कुछ लोगों ने यह भी सुभाव दिया है कि सम्यत्ति से विनाश को जिसमें यातायात तथा समाचार श्रादान-प्रदान के साधनों का विनाश भी है वशर्तें कि ऐसा करने से किसी का खन न हो. ऋहिंसा में समका जाना चाहिये। यह भी मुक्ते बताया गया है कि दुसरी जातियों ने ऐसा बल्कि इससे कहीं ज्यादा किया है। मेरा यह कहना है कि जहाँ तक मुफ्ते मालूम है किसी भी जाति ने सजान रूप से स्वाधीनता प्राप्ति के साधन के रूप में सत्य और अहिसा का उपयोग नहीं किया है। उस मानदंड से नाप कर मैं बिना किसी हिचिकिचाहट के यह कहता हूँ कि ऋहिं सा में ऐसे कार्यों का स्थान नहीं होना चाहिये। तोड़फोड़ श्रौर सम्पत्ति का विनाश स्वयं हिंसा हैं। यद्यपि यह दिखलाया जा सकता है कि इन कार्यों से कुछ जनता

की दिलचस्पी बढ़ गई थी तथा उनको जोश आ गया था, पर मुके इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे कार्यों से आन्दोलन को सब मिलाकर नुकसान ही हुआ।"

तो १६४२ के प्रति गान्धी जी के मत का यही सार है। नात कार्य तथा जिसे गान्धी जी हिंसा कहते हैं उसकी बढ़ाकर १६४२ की प्रशंसा करना महज हवा में बातें करना है।

#### १९४२ पर कार्यसमिति के सदस्य

कार्यसमिति के सदस्यों ने १६४३ की १३ फरवरी की वायसराय को जो पत्र लिखा था, उससे यह जात हो जाता है वे महानुभाव इस सम्बन्ध में गान्धी जी से कुछ पीछे नहीं थे। महामान्य नेतास्रों ने स्रोर बातों के साथ इस पत्र में यह लिखा थाः—

"श्रापका यह कहना है कि इस समय एक गुप्त संस्था काम कर रही है श्रीर कांग्रेस कार्यसमिति के एक सदस्य की स्त्री इसकी सदस्या है। हम इस संस्था के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते श्रीर न हम ऐसी स्थिति में ही हैं कि इसका पता लगावें कि इस सम्बन्ध में सत्यासत्य क्या है। पर हमारा यह सुनिश्चित मत है कि कोई भी कांग्रेस संस्था या कोई भी जिम्मेदार कांग्रेसी बम या श्रातंकवादी कार्यों की तैयारी में लिप्त नहीं हो सकता या नहीं हो सकती है। हाँ, कांग्रेस वाले कुछ परिस्थितियों में श्रहिंस प्रतिरोध (Civil resistance) श्रवश्य करते हैं। पर श्रापने जो श्रमियोग लगाये हैं उनके साथ इसका कोई सामंजस्य नहीं है। यह सम्भव है कि श्रीसत दर्जें के सरकारी कर्मचारी के लिये यह तमीज करना सम्भव नहीं है कि बम से श्राक्रमण तथा सत्याग्रह में कोई फरक भी है या नहीं, पर हमें इसमें कोई सन्देह नहीं श्रीर हम श्रपने लोगों को श्रच्छी तरह जानते हैं कि जिम्मेदार कांग्रेसी किसी भी प्रकार बमबाजी तथा श्रातंकवादी कार्यों को प्रोत्साहित नहीं कर सकते।"

#### निन्दा फिर भी प्रशंसा

पर ये ही लोग हैं जो छूटने पर राजनारायण मिश्र, महेन्द्र चौधरी जगलाल चौधरी इत्यादि की प्रशंसा में शतमुख हो गये। मैं बाद को इस विषय पर ब्राऊँगा कि ये लोग जो कि सत्याग्रह ब्रौर ब्रहिंसा के कहर भक्त हैं क्यों इन वीरों की जिनके बगैर १६४२, १६४२ न होता प्रशंसा कार्य के लिये दौड़ पड़े। इनकी प्रशंसा कोई मामूली प्रशंसा नहीं थी, इनकी प्रशंसा की मात्रा इतनी थी कि देखकर सन्देह होता था कि जैसे वे किन्हीं लोगों से होड़ कर रहे थे कि कहीं इस मामले में पिछड़ न जायँ। पर इस प्रश्न में पड़ने के पहले इस बात को ब्रौर ब्राच्छी तरह प्रमाणित कर दिया जाय कि कार्यसमिति के सदस्त्रों ने भी गान्धी जो की तरह १६४२ की कटु ब्रौर तीत्र ब्रालोचना की।

#### यान्दोलन गान्धी जी ने नहीं चलाया

इस सम्बन्ध में भारतीय कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायहू ने जो कुछ कहा था वह बहुत हो मार्के की है। उन्होंने १६४४ की ५ जनवरी को कलकत्ता में बोलते हुये कहा था, "यह महात्मा जी पर छोड़ दिया गया था कि वे जब जरूरा समम्प्रते श्रान्दोलन चलाते। इस प्रकार उन्हें श्रान्दोलन चलाने का श्रिषकार समर्पित किया गया था। यही उस लम्बे प्रस्ताव की श्रसली बात थी। इस प्रस्ताव के क्रियात्मक हिस्से में यह नहीं कहा गया था कि श्रान्दोलन चलाया जाय बिल्क यह कहा गया था कि यदि महात्मा जी उांचत सममें तो श्रान्दोलन शुरू करें। उन्हें ही यह श्रिषकार दिया गया था, इसका मतलब यह था कि हम श्राजादी चाहते हैं श्रीर शान्तिपूर्ण उपायों से श्रीर सम्भव हो तो सरकार से बातचीत से उसे हासिल करना चाहते हैं। एक महान सेनापित श्रपने लोगों को तब तक बिलवेदी पर नहीं चढ़ाता जब तक ऐसा करना बहुत ही जरूरी न हो जाय

स्रोर महात्मा जी एक यहुत बड़े सेनापित है, वे नहीं चाहते कि जब तक बहुत जरूरी न हो एक भी सैनिक को बिलवेदी पर चढ़ाया जाय।<sup>2</sup>

"महात्मा गांधी ने तो त्रान्दोलन चालाया ही नहीं। वे तो जेल हो जाये गये। उनके जेल चले जाने के दाद जनता ने जिसमें कांग्रेसी गैरकांग्रेसी त्रीर कांग्रेस दिरोधी सभी थे ऐसे त्रान्दोलन की सृष्टि की जिसके सम्बन्ध में मुक्ते कुछ ज्ञान नहीं था। मुक्ते व्यक्तिगत रूप से पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। मैं इस बात को साफ कर देना चाहती हूँ क्योंकि बंगाल में इस सम्बन्ध में बहुत गलतफहमी है।"

"श्राप यह कहते जाते हैं कि यह कांग्रेस का श्रान्दोलन था। पर कांग्रेस ने तो कोई श्रान्दोलन श्रुरू ही नहीं किया। श्रान्दोलन इस लिये श्रुरू हुआ कि जनता को कोध श्रा गया। श्रान्दोलन ने कई रूप तथा श्राकार धारण किये। महात्मा गान्धी के नाम पर बहुत कुछ किया गया जो नहीं किया जाना चाहिये था, लोगों को यह तो कम से कम ख्याल रखना चाहिये था कि बीस साल से बुड्टा क्या कहता रहा है। मैं यह नहीं कहती कि किसी ने कुछ किया ही नहीं। लोगों ने श्रावेश में, जोश में श्राकर बहुत कुछ किया जिससे श्रिहसा की प्रतिज्ञा टूट गई। मैं कार्यसमिति की सदस्या हूँ श्रीर मुक्ते यह मालूम है कि राष्ट्रपति मौलाना श्रावुलकलाम श्राजाद ने वायसराय को पत्र लिखते हुये यह साफ कर दिया था कि कांग्रेस ऐसे किसी भी कार्य का समर्थन नहीं करती जिससे श्राहिंसा की प्रतिज्ञा का भंग होता है।" छोटे मियांगए। भो सुभानश्रद्धाह

यह तो नड़ों को बात हुई। आरोर भी देखिये कि कुछ अन्य छोटे कांग्रेसजनों ने १६४२ को किस प्रकार जल्दी से अस्वीकार कर दिया। एक खबर यों हैं:—

"पटना, जुलाई ३१, १६४४—महात्मा गान्धी ने वोङ्फोङ तथा

म्रान्य निषिद्ध कार्यों की निन्दा करते हुये जो बक्त व्या दिया, उसके फलस्वरूप बिहार की वह सत्यामह कौंसिल जो १९४२ के उपद्रव के समय बनी थी भंग कर दी गई।

पुर्नियां की एक रिपोर्ट से जात होता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता इस आशय के पर्चे बाँट रहे हैं कि न तो महात्मा गान्धी ने श्रीर न कांग्रेस ने किसी को इस बात का ऋधिकार दिया कि वे तोड़फोड़ या हिंसात्मक कार्य करें। पचों में लिखा है, 'जो ऐसा कार्य कर रहे हैं उनको जनता कांग्रेसी न समसे ।' इसी प्रकार की कार्रवाइयाँ सुँगेर तथा कुछ दूसरे स्थानों में भी की जा रही है।"

### कहां तक ऋहिंसा और कहां तक भय ?

अब रहा यह कि इस प्रकार लोग जो एकाएक तोड़फोड़ आदि की निन्दा करने के लिये चल पड़े यह कहाँ तक आहिंसा में विश्वास के कारण था और कहाँ तक पुलिस के भय के कारण था यह विचारणीय है।

### शिमला कान्फरेन्स तक १९४२ की बुरी गत

इस प्रकार बहुत दिनों तक १६४२ के संग्राम की हालत अजीब थी। इसकी हालत ऐसे बच्चे का तरह थो जिसके बाप होने की बात से सभी इनकार कर रहे थे। प्रत्येक संभव बाप इतरा कर भाग जाता था। यहां परिस्थिति करीब-करीब शिमला कान्करेन्स की नाकामयाबी तक चलती रही। इसी के बाद एकाएक नेताओं का पारा चड़ गया और १६४२ की तारीफ के पुल बाँधे जाने लगे। अवश्य फिर भा इस युग के गुप्त कार्यों को बढ़ाकर यह तारीफ की गई।

### लेनिन और १९०५

इस सम्बन्ध में यह देखना दिलचस्प होगा कि सर्वकाल के महत्तम कौतिकारी लेनिन ने १६०५ की असफल कौति के बाद क्या रूख लिया था। क्या उन्होंने १६०५ की निन्दा की थी तथा उससे अपनी जान छुड़ानी चाही थी ? नहीं ! 'से रगनौक' के इस कहने पर कि 'उन्हें हथियार उठाना ही नहीं चाहिये था' लेनिन ने कहा, इसके विपरीत उन्हें और भी जोरदार तथा आक्रमणात्मक तरीके से हथियार उठाना चाहिये था । हमें जनता को यह अच्छी तरह समभा देना चाहिये था कि शान्तिपूर्ण हड़तालों तक ही सामित रहने से काम नहीं बनने का ।' १६०५ की क्रांति की असफलता के बाद दलतोड़कों (Liquidators) ने कहा कि गुन पार्टी नोड़ दी जाय, पर लेनिन ने कहा कि इसके विपरीत हमें पार्टी के गुन हिस्से को और तगड़ा बनाना चाहिये।"

### जेल से गालियां और छूटते ही तारोफ के पुल

तो यह लेनिन थे और ये हमारे नेता थे जिनमें से कुछ कम स कम अपने में अपने की लेनिन के सगे समफते हैं। हमारे इन नेताओं के नेतृत्व की सब से बड़ी ट्रेजेडी यह है कि जब तक ये जैल में रहे १६४२ को पानी पी पीकर और सो भी वायसराय को लिखित पत्रों में कोसते रहे और छूटते ही जब उन्होंने देखा कि १६४२ तो जनता के सम्मान की वस्तु हो चुकी है और इस पर सामने से हमला करना महज अपने ऊपर आफत बुलाना होगा तो इन्होंने उसकी तारीफ शुरू कर दी। अवश्य प्रशंसा करते हुए भी इन्होंने इस काँति की आत्मा को कोसा। इस प्रकार प्रशंसा से उन्होंने चाहा कि इसे नपुंसक बना दिया जाय और इसे उस सारभाग से बंचित कर दिया जाय जिसके कारण ही यह दबावमूलक राजनीति के थुग से अलग था।

# दोमुंही प्रशंमा की नीति

इन प्रशंसात्रों की विशेषना यह थी कि शहीदों की तो तारीफ

<sup>\*</sup> बालशेविक पार्टी का इतिहास

कर उनका एक हाथ से नमस्कार किया जाता था, पर दूसरे हाथ से उनके कृत्यों के गलों को घांट दिया जाता था। इस प्रकार से शहीदों की दोसुँ हो प्रशंसा गाँधीवादी नेतान्त्रों का एक पुराना हथकंडा था। इन लोगों ने इसी दोसुँ ही तरीके से चन्द्रशेखर आजाद, भगतिसंह, काकोंगे के शहीद, यतीन्द्रदास की—हम केवल दो चार का नाम ले रहे हैं प्रशंसा की थी। इन लोगों की यह प्रशंसा केवल एक पेंचदार चालाकी थी जिससे इन शहीदों को उनके वास्तविक श्रेय से बंचित कर उन्हें अपनी दवाव मूलक राजनीति की गाड़ी में जोत देने की चेष्टा की जाती थी। इन नेतान्त्रों ने इसी उद्देश्य को सामने रख कर वार-वार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सामने आतंकवाद का हौ आ खड़ा किया था जिससे सरकार पर दवाव पड़े और वातचीत तथा समभौता हो।

# पर अवको वार यह नीति असफल

पर इस बार यह दोमुँ ही प्रशंसा अपना उद्देश्य सिद्ध करने में असमर्थ रही। सर्दार भगतिसह आदि १९४२ पूब शहीदों की बात और थी। वे काँग्रेस के विलकुल बाहर के थे। जनता की भावनाओं के प्रति रियायत कर उनकी प्रशंसा की जाती थी, पर इस शाब्दिक प्रशंसा के बाहर उनका परित्याग किया जा सकता था, उनकी निन्दा को जा सकती थी, उनका तिरस्कार किया जा सकता था। पर इन १९४२ के शहीदों में से प्रत्येक का काँग्रेस के साथ एक आवयिक सम्बन्ध था। जो कुछ भी उन्होंने किया था भारत छोड़ों के काँग्रेसी उद्देश्य को सामने रख कर किया था। उन्होंने हिदायत के अनुसार, श्री मशरूवाला की तरह व्यक्ति की हिदायत (हरिजन, १६ अगस्त १९४२ के अनुसार जिसमें यह कहा गया था कि लोग इस प्रकार काम करें कि मानों उनके लिंग सरकार रह नहीं गई तथा जो उनके पास अपसर बन कर आते हैं वे अनुधिकार प्रवेशकारी तथा आक

मणकारी है, काम किया था और उसी के कारण फाँसी पाई थी। दोमंही प्रशंसा का परिणाम

इस वार इनकी दोमुं ही प्रशंसा की नीति सम्पूर्ण रूप से असफल रही । इससे कोई भी बेवकूफ नहीं बनाया जा सका । कोई भी व्यक्ति जो १६४२ से उसके शहीदों तथा गुप्त कार्रवाइयों को निकाल कर उसकी प्रशंसा करना चाहेगा. उसकी बात का कोई असर नहीं हो सकता। अगस्त के पहले गाँधी जी तथा उनके चेलों ने अपने हथि-यार के दबाव मूल्य को इस प्रकार की कानाफ़्सी-प्रचार से बढ़ाना चाहा था, जो उनके कथित मत तथा पथ के साथ सम्पूर्ण रूप से सामंजस्यहीन था। इस प्रकार वे अनजान में अपनी जड़ भी खोद रहे थे। वे इस वार अपना उद्देश्य सिद्ध करने में असमर्थ रहे। उनकी योजनायें विफल ६ईं। जिस स्थान्दोलन के सम्बन्ध में यह योजना थी कि किसी न किसी रूप में वह १६३० या १९३२ की पुनरावृत्ति हो, वह एक वास्तविक क्रांति के रूप में आ गया। पर ये लोग इससे कुछ न सीखे । फिर उन्होंने ऋपनी वही कूटनैतिक प्रशंसा शुरू की कि शहीदों की तो प्रशास की जाय पर उनके काँतिकारी तरीकों की भद्द पीटी जाय। पर ये बेचारे केवल ऋपनी दबावमूलक राजनीति की जड़ काट रहे थे।

### वैकल्पिक नेतृत्व के उदय में बाधा

हाँ वे इस संदिग्ध नीति से एक बात हासिल कर रहे थे, वह यह कि इस प्रकार हर बहाने से आगे बने रह कर वैकल्पिक नेतृत्व (Alternative leadership) के विकास के मार्ग में बाधक हो रहे थे, जिसके बगैर क्रांतिकारी विचार सफलतापूर्वक काम में नहीं लाये जा सकते हैं और न वे डक्क से पल्लवित पुष्पित हो सकते हैं। आजाद हिन्द फीज को प्रशंसा

इस सम्बन्ध में स्वाभाविक रूप से आई॰ एन० ए॰ के वीरों

की वात याद शाती है। काँग्रेस के नेता श्रों ने अपनी पुरानी नीति का अनुसरण कर इन त्यागी वीरों की खूब प्रशंसा की और उन्हें इस प्रकार दवाब राजनीति के अर्थ में काँग्रेस के बीर बना देना चाहा यद्यपि इन्हीं लोगों ने इनके नेता सुभाष बाबू को राजनीति से खदेड़ दिया था। नेता श्रों ने देखा कि इनके वीर कृत्यों के कारण जनता इन पर जान देती है, इस लिये इस विषय में अब तक इन्होंने जो कुछ कहा था उसे बालाए ताक रख कर ये लोग इनकी तारीफ पर जुट पड़े। पंडित नेहरू इस मामले में सब से बाजी मार ले गये।

# सुभाष बाबू की मुक्ति सेना पर गांधी जी का मत

इस प्रशंसा के क्या नतीजे हुए इसकी जाँच करने के पहले हम यह देखें कि स्वयं महात्मा जी श्री सुभाष बोस द्वारा संगठित मुक्ति सेना पर क्या कहा था।

१६४२ की १६ जुलाई के 'हरिजन' में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उसके अनुसार गाँधी जी ने प्रश्नों के उत्तर में कहा था "सुभाष बाबू की करनी से (Subhas Babu's performance) भारत-वर्ष तवा से चूल्हे में चला जायगा क्योंकि जर्मनी को इसकी कोई बाध्यता तो है नहीं कि भारत को गुलामी से छुड़ावे।"

### श्री नेहरू जी के मत

१६४२ की १५ जुलाई को होम डिपार्टमेन्ट के ऐडिशनल मंत्री को लिखते हुए गाँधी जी ने अपनी सफाई देते हुए 'हरिजन' के इन्हीं वाक्यों का हवाला दिया था। ऐसा उद्धरण देने में उनका मतजब यह था कि यह दिखाया जाय कि अपने देश को तवा से चूब्हें में डालने के कार्य में लित श्री बोस की कार्याविलियों से उनका कोई सहयोग नहीं है। रहा पंडित नेहरू का, सो इस सम्बन्ध में इतना ही कहना यथेष्ट है कि श्री बोस की इन कार्यवाइयों के सम्बन्ध में उनका मत श्री बोस के लिये सब से कम प्रशंसात्मक थे। श्रहमद

नगर किले से रिहा होने के बाद भी श्री नेहरू ने यह कहा था कि यदि श्री बोस ऋपनी सेना के साथ भारत में छाये, तो वे उनसे जंग करेंगे।

#### शाहनवाज आदि की आवभगत

पर जब यह जात हो गया कि आई० एन० ए० के वीर जनता के हृदय पर अधिकार कर चुके हैं, तो इन महामान्य नेताओं ने जिनकी जवान पर सब समय ग्राहिंसा श्रीर सत्य रहता है, फीरन अपनी नीति बदल दी। फिर क्या था, कांग्रेस ने पूर्णतः आई० एन० ए० के प्रश्न को उठा लिया और आई० एन० ए० की डिफेन्स तथा रिलीफ कमेटियाँ बात की बात में बन गईं। फिर तो इन वीरां की ऐसी अगवभगत तथा प्रशंसा हुई कि कांग्रेस के इतिहास में श्रम्तपूर्व रहा। यदि मेजर जेनरल शाहनवाज, सहगल श्रीर दिल्लन के मकहमे के नतीजे में उनको फाँसी या लम्बी सजा होती जैसा कि भगतसिंह आदि को हुई थी, तब तो अहिंसा उन्हें जल्दी हजम कर पाती, क्योंकि यदि फाँसी हो जाती, तो छुट्टी हो ही जाती और लम्बी सजा के बाद छूटने पर जनता उन्हें भूल जाती। पर दुर्भाग्य से ( ऋहिंसा न लिये दुर्भाग्य से ) सरकार ने जो कि बुड़भस के कारण मतिहीन हो चुकी थी खसम किया ग्रीर करके फिर उसे छोड़ दिया, इस कहावत को चरितार्थ करते हुए दोहरी गलती कर इन वीरों को छोड़ दिया। फिर तो इन वीरों की अभृतपूर्व आवभगत और स्वागत हुआ। नगरों में आपस में होड़ मच गई कि कौन इनका अधिक स्वागत करे। इतना स्वागत हुआ कि बड़े से बड़े कांग्रेस नेता के दिल पर एकवार सौंप लोट गया होगा। वे कांग्रेस के हाईकमांड के लिये एक समस्या और दर्द-सर हो गये।

त्राठ वर्षे बाद् वदला*।* 

श्रवश्य तब से मेजर जैनरल शाहनवाज श्रौर उनके साथी

श्रहिंसा के प्रति श्रपना विश्वास प्रकट कर चुके हैं, फिर यह तो सभी जानते हैं कि उनकी पूजा अहिंसा के प्रति विश्वास के लिये नहीं, बल्कि और ही कारणों से हो रही थी। प्रत्येक सही दिमाग व्यक्ति इस वास्तविकता को जानता है स्त्रीर ये बोर भी इसे । जानते थे। महात्मा जी के लिये कितना दु: खकर दृश्य था ? जिस समय १६३७ में काकोरी कैदी १२ वर्ष जेल में रहने के बाद छूटे प्रकांड जल्रूसां तथा बड़ी भारी सभात्रों में इनका स्वागत किया गथा था। सैकड़ों की ताताद में इस्ताचर के शिकारी उनके पीछे पड़ गये। इससे महात्मा जी को स्वाभाविक रूप से बहुत चीभ हुआ। अपने मीनार पर बैठे बैठे जहाँ से वे सब कुछ देखा करते थे, महात्मा जी को थे दृश्य श्रमहा हो गये। उन्हें दुःख हुआ कि इस प्रकार दागी क्रान्तिकारियों का स्वागत तथा सम्मान हो रहा था। उनसे देखा न गया और उन्होंने इन प्रदर्शनों के विरुद्ध एक कड़ा वक्तव्य दिया जिसमें उनको ऋशोभन ( Unseemly ) वतलाया था। पर कैसी टेजेडी रही ? इसके ठीक ऋाठ वर्ष बाद तीन वीर जिनमें से प्रत्येक ने काकोरी में फाँसी पाये हुए सब शहीदों ने अर्थात् रामप्रसाद विस्मिल, राजेन्द्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, श्रशफाकुल्ला ने मिलकर जितनी 'हिंसा' को कल्पना भी नहीं की थी, उससे अधिक हिंसा की थी और उनके समान में पदर्शन हो रहे थे श्रीर श्राहंसा के श्रवतार को यह तब चुपचाप देखना पड़ रहा था। केवल यही नहीं जब ये लोग छुटे तो गान्धी जी को इनका स्वागत करके तार देना पड़ा। इस प्रकार आठ साल बाद बदले की लहर सान्धी जी के सिर पर चढ कर बोली।

### प्रशंसात्रों से वृहत्तर क्रान्ति को नींव

शान्धी जी ने जिन कुसंस्कारों की घासों को बड़े प्रेम तथा परिश्रम से वर्षों में बोया था, १९४२ ने उनकी जड़ों को उखाड़ कर फेंक दिया, अब इसके बाद ब्राई० एन० ए० के बीरों का जब स्वागत हुआ तो उन पर पटेला डल गया और आगे को नई खेती चल पड़ी हसमें कोई भूल न हो दिल्लापियो १६४२ तथा आई०-एन० ए० की प्रशंसा कर क्रान्तिकारी प्रवृतियों का बीज बोने में हाथ बटाया है और इसमें सन्देह नहीं कि इसके फलस्वरूप जो फसल होगी वह वृहत्तर क्रांति होगी।

### नेतागण समभते हैं

きゃくこく メア ガイファンベース イン・レス

यह बात नहीं कि गांधी जी इस बात को नहीं समभते हैं। नहीं सब नेताओं में वे ही एक ऐसे हैं जो सारे परिणामों का तखमीना लगा पा रहे हैं। तभी तो अपने बंगाल और मद्रास के दौरे में बराबर अहिंसा पर बोलते रहे। उन्होंने कार्यसमिति को बहुत जोरदार शब्दों में अहिंसा में विश्वास प्रकट करने के लिये कहा है।

### अहिंसा पर कार्यसमिति का प्रस्ताव

कलकत्ते में कायंसमिति में ऋहिंसा पर जो प्रस्ताय (दिसम्बर १९४५ को पास हुआ था वह यों हैं---

"१६४२ के अगस्त में मुख्य कांग्रेसियों की गिरफ्गारी के बाद नेतृत्वहीन जनता ने बागडोर अपने हाथों में ले ली और स्वतः स्कूतं रूप में काम किया। यदि उनको बहुत सी बीरता तथा कुर्वानी के कार्यों के लिये श्रेय मिलना चाहिये, तो दूसरी तरफ उन्होंने ऐसे भी कार्य किये जो अहिंसा के अन्दर नहीं आ सकते । इसलिये कार्यंसमिति के लिये यह जरूरी हो गया है कि सब के पथप्रदर्शन के लिये वह इस बात को साफ कर दे कि अहिंसा के अन्दर सावजनिक सम्पत्ति का जलाना, तारों का काटना, गाड़ियों को पटरी से उतारना तथा मयादर्शन नहीं आते।"

" कार्यसमात का यह मत है कि १५२० की कांग्रेस में अहिंसा सम्बन्धी जो प्रस्ताव हुआ था और जिसकी समय समय पर व्याख्या और विश्वदीकंरण हुआ था और जिसके अनुसार इन वर्षों में कार्य हुआ था, उमी के कारण भारत का सिर इतना ऊँचा हुआ है जितना कभी नहीं हुआ। था .''

" कार्यसमिति का यह भी मत है कि कांग्रेस के रचनात्मक कार्य-कम, जिसके पारंभविन्दु चर्ला तथा खद्दर है, ब्रिहिंसा के ही प्रतीक के रूप में हैं ब्रौर ब्राग्य सभी कांग्रेस कार्य जिसमें व्यवस्थापिका सभाक्रों का कार्य-कम है महात्मा गान्धी के द्वारा प्रतिपादित रचनात्मक कार्य-कम के मुकाबले में गौण है।"

"कार्य समिति का यह भी मत है कि सार्वजनिक या ख्रौर किसी अकार का सत्याग्रह जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता की प्राप्ति है तब तक अकल्पनीय है जब तक भारतीय जनता के द्वारा रचनात्मक कार्यक्रम अधिक से ख्रिधिक पैमाने पर स्वीकृत नहीं होता।"

## आजाद हिन्द फ़ौज पर कार्यसमिति

ऋहिंसा सम्बन्धी इस प्रस्ताव की पुनरावृति के साथ-साथ इसी बैठक में ऋाई० एन० ए० पर जो प्रस्ताव पास हुआ, उसका धनिष्ठ सम्बन्ध है।

इस प्रस्ताव के शब्द यों हैं:-

"कांग्रंस इस बात पर गिर्वत होते हुए भी विदेशों में अभूतपूर्व परिस्थितियों में श्री सुभाषचन्द्र बोस ने जिस आजाद हिन्द फौज का संगठन किया, उसके लोगों ने कुर्वानी, अनुशासन, देशभिक्त, बहादुरी तथा अपनी सदभावनाओं का प्रदर्शन किया, तथा यह मानते हुए भी कांग्रंस के लिये यह उचित तथा ठीक ही है जिन पर सुकदमा चल रहा है उनकी पैरवी की जाय और इस फौज के ऐसे लोगों को जिनको मदद की जरूरत है मदद दी जाय, कांग्रं सियों को यह नहीं भूलना चाहिये कि इन लोगों की पैरवी करने या इनको मदद देने का अर्थ यह हिंगज नहीं है कि कांग्रं स किसी भी तरह स्वराज्य प्राप्त करने की अपनी अहिंसा सम्बन्धी नीति से विचलित हो गई है।"

#### दबाव राजनीति में सबके भोंकने की चेष्ठा

इन शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिये कि "कांग्रेसियों को यह नहीं भूलना चाहिये कि इन लोगों की पैरवी करने या इनको मदद देने का अर्थ यह हिगंज नहीं है कि कांग्रेस किसी भी तरह स्वराज्य प्राप्त करने की अपनी अहिंसा सम्बन्धी नीति से विचित्ति हो गई है।" इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि आजाद हिन्द फौज के बीगों की प्रशंसा का उद्देश्य केवल यह था कि उस से द्याव मूलक राजनीति को फायदा पहुँचे।

#### राष्ट्रपति का वक्तव्य

कांग्रेस कार्य समिति की इस बैठक के अन्त के वाद राष्ट्रपति ने एक प्रेस कानफरेन्स में बताया कि मैं इस बात पर जोर देकर कहता हूँ कि अहिंसा मम्बन्धी प्रस्ताव बहुत ही बिक सब से महत्वपूर्ण है क्यों कि. १६४२ के अगस्त संग्राम से लोगों में यह विश्वास हो चला है कि अहिंसा सम्बन्धी कांग्रेसी प्रतिज्ञा आम तौर से देशवासियों पर तथा विशेषकर कांग्रेसियों पर लागू नहीं है। लोगों में अब यह भावना जोर पकड़ रहीं है कि राजनैतिक स्वाधीनता की प्राप्ति के लिये जो संग्राम हो रहा है, उसमें अहिंसा पर अधिक डटने की जरूरत नहीं है। यह बिलकुल गलत है। सार्वजनिक मन में इस उठती हुई गलतफहमी को दूर करने के लिये ही कार्यसमिति ने इस प्रस्ताव को दुहराया है। हमने यह जरूरी समक्ता कि अपनी सारी ताकत लगाकर अहिंसा की प्रतिज्ञा को दुहराई जाय। हमने इसीलिये जोर लगाकर यह साफ कर दिया कि हम राजनैतिक आजादी की प्राप्ति के लिये अहिंसा को ही एकमात्र उपाय समक्तों हैं।

आजाद हिन्द भीज पर जो प्रस्ताव पास किया गया उसके साथ अहिंसा का प्रस्ताव दुहराना जरूरी था। आजाद हिन्द भीज के मित हमारी सहानुभृति समर्थन का यह अर्थन लगाया जाय कि कांग्रेस किसी भी प्रकार पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने की अपनी अहिंसा सम्बन्धी नीति से विचलित हो गई है।

# इतिहास की शक्तियां प्रस्तावों से नहीं रुकती

यह तो स्पष्ट ही है कि क्यों इस प्रकार का प्रस्ताव मास किया 🛭 गया तथा क्यों इस पर इतना जोर दिया गया, पर इस प्रस्ताव के महामान्य िर्मातात्री, के अह सममना चाहिये था कि इतिहास की शांक्रयां कोई पालतू नहर नहीं हैं कि जिनको जिधर चाहे उधर चला दिया जाय। वे तो अलयकारी महाधारास्त्रों की तरह हैं जो क्रान्ति के महासागर में जाकर ही विश्राम कर सकती हैं। जिन लोगों ने एक-तरफा सत्य ऋहिसा को ऋपना ध्येय बना रक्खा था, उन्हें चाहिये था कि वे १६४२ की क्रान्ति तथा स्त्राजाद हिन्द फौज से कोड़ की तरह बचते, पर इंसके लिये वे तैयार नहीं थे। वे जनता के जोश की तरङ्गों पर सवार होने का प्रलोभन नहीं छोड़ सके ख्रौर यही उनके नाश का कारण स्वरूप हुआ। गांघी जी तथा अन्य द्वावमूलक राजनीति के प्रतिपादक कितना भी यह कहें कि १६४२ के वीरों तथा स्राजाद हिन्द फौज की बीरता की ही उन्होंने प्रशंसा की है न कि उनके तरीकों की, इससे कुछ न होगा। जनता ने श्रपना सबक सीख लिया है ऋौर ऋगले संग्राम में वह इस बात का परिचय देगी कि उसने क्या सीखा है। सच बात तो यह है कि तब से बरावर वह इस सबक को छोटे या बड़े पैमाने पर दुहराती रही है कि कहीं भूल न जाय।

# नेतागए समभोंगे कि चीजें किथर जा रहीं हैं

लाखों गांधी से प्रवल शक्तियां जनता और कांग्रेस को हमारे क्रांति-भीत नेताओं के बताये हुए मार्ग से अलग लिये जा रही है। अवश्य कुछ समय बाद नेतागण यह महसूस कर ते कि अहिंसा के अंडे को ज्यों का त्यों कायम रखना और १६४२ तथा अजाद हिन्द फीज की प्रशंसा करके उसकी खाना सम्भव नहीं है। तब वे शायद कांग्रेस की जनता के कांतिकारों वाहन के रूप में विकसित होने देने से इनकार करें।

# चोया ग्रध्याय

\_ **与崇**(---

# एक दल तथा एक नेतावाला प्रतिकान्तिकारी सिद्धान्त

किसी भी दिन नेतागण विगड़ कर खड़े हो सकतें हैं श्रौर कह सकतें हैं कि श्रवतक हमने सब कुछ सहा, सब कुछ होने दिया, पर इससे हिंसा की शक्तियां बढ़ती ही रही हैं, श्रव हमें रको कहकर खड़ा हो जाना च।हिये श्रौर कांग्रेस को ऐसी सब शक्तियों से शुद्ध कर देना चाहिये जो इसे गुमराह कर रहीं हैं।

### 'कांग्रेंस को कान्तिकारियों पाक करो' का नारा

ジアのようなとなっている。

सच तो यह है कि इस प्रकार की आवाजें कांग्रेस के अन्दर उठ चुकी हैं. और रोज बरोज उनका जोर बढ़ रहा है। मैंने पहले ही श्री शंकररावं देव का उद्धरण दिया है, जो यह चाहते हैं कि कांग्रेस को ऐसे बामपची तथा समाजवादी तत्वों से शुद्ध किया जाय जो मौका पड़ने पर फिर इसे दवावमूलक राजनीति से हरा कर गुमराह कर सकतें हैं। इसी कारण कांग्रेस के अन्दर जोरों के साथ एक दल, एक नेता' का नारा उठ रहा है।

### ऐसे नारेवालों में कुछ कम्युनिस्टों के रवैये से डरे हुए है

इस प्रकार के नारे देने वाले लोगों के प्रति न्याय करने के लिये यह जलरी है कि इम यह बता दें कि जो लोग ये नारे दे रहें हैं, वे सब के सब गांधीवादी दबावमूलक राजनीति के ही कायल हों ऐसी वात नहीं। सच बात तो यह है कि इन लोगों में कई अच्छे क्रांतिकारी उपादान हैं, पर ये लोग कथित कम्युनिस्ट पार्टी के पतन तथा गदारी में विचलित तथा भयभीत होकर इस नारे की गोद में जाकर गिरे हैं। तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय की सातवीं कांग्रेस से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस का एक अंग हो गई थी, पर समाजवादी रूस पर नात्सी आक्रमण के छै महीने बाद इस पार्टी ने भारत में जत-युद का नारा दिया और तब से इसको नीति यह रही कि भारत की साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों की पीठ में छूरी भोंकी जाय।

# भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का रिकार्ड

ये लोग जो ख्रापने को मार्क्सवादी तथा कम्युनिस्ट कहते हैं यदि १६४२ की क्रांति के समय हमारे साथ गदारी नहीं करते तो यह बात निर्विवाद सिंद्ध है कि १६४२ की क्रांति का इतिहास ही कुछ और होता। यदि कोई भूतकाल में इस पार्टी का क्या इतिहास रहा है इसे देखे, तो ज्ञात होगा कि इसने हमेशा साम्राज्यवाद विरोधी शाक्तियों को ख्रान्दोलनों के समय घोखा दिया, पर १६४२ में तो इसने अपनी गदारी के सारे रिकाडों को भी तोड़कर रख दिया।

### रूस के साथ सहानुभृति पर असमर्थ

समाजवादी रूप पर नात्सियों के हमले से पूरा प्रगतिशील जगत विचलित हुआ था, पर भारत के ऐसा एक देश जो स्वयं पराधीनता के नागपाश में जकड़ा हुआ था, इसमें क्या कर सकता था ! वह तो समाजवादी रूस को तभी मदद दे सकता था, जब वह स्वयं पराधीनता के इस कठिन फन्दे से छूट जाय, पर इन कथित कम्युनिस्टों ने इस सरल बात को देखने रे इनकार किया श्रीर एक मूर्खतापूर्ण तर्कजाल से परिचालित होकर श्रीर वास्तविकता से साथ ही भारतीय जनता से वियुक्त होकर एक ऐसी नीति का श्रानुसरण किया जिससे उनका श्रीर साथ ही क्रांति का पटेला हो गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लिये सब से बढ़कर शर्म की बात है कि लोकयुद्ध का नारा देते हुए भी इंसका एक भी सदस्य युद्ध में जाकर इस प्रकार शहीद नहीं हुआ जिस प्रकार स्पेन के एहयुद्ध में कांतिकारियों को श्रीर लड़कर डेविड गेष्ट या फाक्स शहीद हुए थे।

कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद छोड़ रोमैंस में पड़ गई

एक मार्क्वादी के लिये सब से बड़ी बात यह है कि वह किसी भी हालत में वास्तविकता से ऋलग न हो. पर सैद्धान्तिक स्पष्टता के जोश में इन कम्युनिस्टों ने अपने को वास्तविकता से अलग कर लिया। मेहनतकशा जनता ही काँति की चुनी हुई परम शक्ति है, पर अपने मूर्खतापूर्ण कठमुल्लेपन से परिचालित होकर ये इससे अलग हो गये। इस प्रकार वे १९४२ की क्रांति के प्रति ही जो भारत में साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों का सब से बड़ा संग्राम था, गहार साबित नहीं हुए, बल्कि इन्होंने मार्क्सवाद का भी परित्याग कर दिया। इस चेत्र में भी बदले की लहर बहुत दिनों बाद सिर पर चढ़ कर बोली । १९३६-४६ के अपने पौवारह के जमाने में इन कम्युनिस्टों ने पुराने काँतिकारियों को (Romunticists) तथा (Adventurists) कह कर गालियाँ दीं थी क्योंकि इन लोगों ने जनता से वियुक्त होकर अपने आदशों का अनुसरण किया था। श्रव श्रपने जन-युद्ध में ये कम्युनिस्ट उनसे वढ कर रोमैंटिकवादी श्रीर ऐडवञ्चरवादी सावित हुए। पुराने रोमैंटिकवादियों ने, यदि वे रोमैंटिकवादी थे तो अपने रांमैंटिकवाद से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया था। सच तो यह है कि अपने प्राणों की आहुति देकर

तथा अपने अध्यवसाय से ही उन्होंने कौति के अलख को जगा रक्खा था, पर अब की बार के बे नवरोमैंसवादी, ये वास्तविकता तथा जनता से बियुक्ति सिद्धान्तों की दन्तकटाकटी करने वालों ने तो १६४२ की कौति के अवसर पर जनता को खूब घोखा दिया। इनके कारण माक्सेवाद तथा रूस पर बट्टा लगा

इस प्रकार यह कोई श्राश्चर्यं की बात नहीं कि ये कम्युनिस्ट माक्सवाद को सुख्याति में कलंक लगाने वाले समभे जाते हैं। इन्हीं की गद्दारियों का नतीजा है कि भारतवर्ष में श्राज मार्क्सवाद की साख बहुत गिर चुकी है। ये यह दावा करते हैं कि ये सोवियट रूस के मित्र तथा उसके एकमात्र व्याख्याता हैं, पर इन्हीं की गलत नीतियों का परिखाम हैं कि भारत की मेहनतकश जनता तथा बहुत प्रगतिशील बुद्धिवादियों में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो सोवियट रूस को श्राविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। इन कम्युनिस्टों की गद्दारी इतनी बड़ी थी कि रूस के प्रयोगों को ऐसी पहेलियों के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ रही हैं जिनके सम्बन्ध में लोग कहते हैं चुप रहना ही श्राच्छा है।

पर पूंजीवादी चालाकियों से सावधान

श्रवश्य इस प्रकार कम्युनिस्टों के कारण रूस श्रीर मार्क्सवाद के विरुद्ध नतीजे निकालने की प्रवृत्ति जो है, उसमें श्रांशिक रूप से यह भी बात है कि पूँजीवादी वर्ग कम्युनिस्टों की गद्दारियों से उत्पन्न भावनाश्रों को श्रपने स्वार्थ के लिये उपयोग करने की दृष्टि से कार्यशील हैं। यह चालाकी इतनी साफ है कि क्षट पकड़ में श्रा जाती है। यह चालाकी चल नहीं सकती श्रीर प्रत्येक प्रगतिशील भारतीय चाहे उसके कुछ भी विचार हो इसके विरुद्ध डटकर लोहा लेगा। पर इस बेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी ने चीजें कठिन कर दी हैं, इसमें सन्देह नहीं। चाहे ये कठमुल्ले जनता तथा साथ ही वास्तविकता से वियुक्त मूर्लता

के स्वर्गनिवासी कम्युनिस्ट कुछ भी करें प्रगतिशील भारतीय की दृष्टि में रूस एकमात्र देश है जिसके लिये विगत महायुद्ध सचमुच जनयुद्ध था। रूस ही गत महायुद्ध में एक ऐसा देश था जिसने सचमुच पृथ्वी के एक छुटे भाग में समाजवाद की रज्ञा और हो सके तो समाजवादी हिस्से के विस्तार के लिये लड़ाई की, जैसा कि बाद को रूस ने अपने पड़ोसियों के प्रति जिस नीति का अपने साम्राज्यवादी स्वाथों के लिये लड़ रही थीं।

# बाद की घटनात्रों से लोकयुद्ध का नारा गलत प्रमाणित

कम्युनिस्टों के द्वारा दिया हुन्ना जनयुद्ध का नारा बिलकुल गलत था यह हिन्देखिया, अनाम तथा अन्य देशों की परिस्थिति से प्रमाणित है कम्यु-निस्टों ने कहा था कि महायुद्ध के दौरान में ऐसी क्रांतिकारी शंकियां मुक्क हो जायेंगी कि लड़ाई के पहले जो परिस्थिति थी, उसकी पुनः स्थापना नहीं हो सकती इक्कलैंड में लेवर मंत्रीमंडल के शक्ति-स्रारूढ़ होने से ऐसा प्रतीत होने लगा था कि शायद इन लोगों ने जो भविष्यवासी की थी. उसमें कुछ सचाई हो, पर शीव ही जात हो गया कि लेवर सरकार अपनी पूर्ववर्ती सरकारों से कम साम्राज्यवादी नहीं हैं। इतना ही नहीं हिन्देसिया की स्वतन्त्रता की लड़ाई में इसने जिस प्रकार सशस्त्र इस्तच्चेप कर वहाँ के लोगों की हत्या तथा लूट में हाथ बटाया, उससे ज्ञात हो गया कि इसे साम्राज्य प्राणों से भी प्यारा है श्रीर यह समभती है कि लड़खड़ाते हुए डच तथा फ्रें ख साम्राज्यवाद को सहारा देकर तथा साम्राज्यवादों का संयुक्त मोर्चा बना कर इन्हें बचाना इसका नैतिक कर्तव्य है। एटली ने ऐसे नैतिक कर्तव्य की बात कही भी। मिस्टर बेविन ने चर्चिल के पदांक का श्रनुसरण कर कहा है, 'मैं ब्रिटिश साम्राज्य को बलिदान करने के लिये तैयार नहीं हूँ क्योंकि मैं जानता हैं कि यदि ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो गया तो स्वतंत्र जातियों के

सब से बड़ा समूह भूतकाल के रसातल में चला जायगा और महान अनर्थ की सृष्टि होगी।" (पार्लियामेन्ट में व्याख्यान २१-२-४६) युद्ध के बाद क्रान्ति की शक्तियां तगड़ी हुई,पर

लड़ाई के बाद दुनिया में जो कुछ भी हुन्ना उससे कम्युनिस्ट पार्टी के जनयुद्ध नारे की मूर्खंता और असत्यता सम्पूर्ण रूप से प्रमा-खित हो गई। अवश्य ही जगत की प्रगतिशील शक्तियाँ आज पहले से कहीं तगड़ी हैं, पर न तो यह कोई अनहोनी बात है और न श्राश्चर्यजनक ही है। क्या प्रथम साम्राज्यवादी युद्ध (१६१४-१८) के दौरान में तथा उसके बाद अब तक की दुनिया में सब से बड़ी प्रगतिशील शक्ति समाजवादी रूस का अभ्युदय और विकास नहीं हुआ था ? उसकी तुलना में तो दितीय साम्राज्यवादी युद्ध (१६३६-४१ ) ने जगत को कुछ नहीं दिया। दुनिया तो अपनी अन्तर्निहित असंगतियों से परिचालित होकर वास्तविक स्वतंत्रता या समाजवाद की स्रोर जा रहा है, पर यह दूसरी बात है। वे शक्तियाँ कहाँ है। जिनके सम्बन्ध में जनयुद्ध वालों ने कहा था कि जनयुद्ध से उद्भृत होंगी ? भारतीयों के लिये जो निरन्तर साम्राज्यवाद की चक्की में पिस रहे हैं, विश्वशक्तियों का जनयुद्ध वाला निदान एक तमाशा रह जाने के लिये बाध्य है। अवश्य सम्भव है भारत को कुछ सुधार मिलते जायँ, पर ये सुधार भी उन्हीं शक्तियों के दवाव के कारण मिलेंगे जो ऐसी जनशक्ति है जो सम्पूर्ण रूप से जनयुद्ध सिद्धान्त के विरुद्ध थी।

जो अंत में हँसे उसका हँसना अच्छा

जिस समय लेबर सरकार आई, उस समय कम्युनिस्ट हॅंसे। उनकी इस गुस्ताखी भरी हॅंसी का अर्थ यह था कि यह देखों वे प्रगति की शिक्तियों हैं जिनकी सृष्टि युद्ध के दिमियान हुई और वे तुम्हें विना जनसंग्राम के मुक्त कर देने जा रही है। पर उसके बाद लेबर सरकार का भारत ने काफी देख लिया और हम जानते हैं कि गुस्पात रूप से

यह उस चीज से भिन्न नहीं है जिसके हम इसके पहले आदी नहीं थे। हँसना उसी का ठीक है जो अन्त में हँसता है। लेनिनवादी आत्म-समालोचना का यह तकाना है कि भारतीय कम्युनिस्ट अपनी गल-तियों को मान कर प्रगतिशील दायरे में लौट आवें। कठिन तथ्यों के सामने फजूल का घमंड तथा व्यर्थ की जिद्द का और कहीं स्थान हो मार्क्सवादी कार्यपद्धित में कोई स्थान नहीं है।

# मात्रा के अन्दर ही चीज अच्छी

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जिस प्रकार क्रांतिकारी शक्तियों के साथ विश्वासघात किया उसको देखते हुए 'एक।दल, एक नेता' का नारा न तो उतना द्वेषपूर्ण ही जात होगा और न उतना मूर्खतापूर्ण। पर प्रत्येक बात एक मात्रा के अन्दर ही अच्छी होती है। जब कोई चीज, चाहे वह कितनी भी अच्छी हो, सही मात्रा के बाहर चली जाती है, तो इससे लाभ के बजाय हानि होती है।

# पार्तियामेंटनुमा संस्था के रुप में कांग्रेस की उत्पत्ति

एक दल और एक नेता को सही परिपेक्तित ( Perspective ) में देखने के लिये यह जरूरी है कि कांग्रेस संगठन को अच्छी तरह समभा जाय। योड़े में यह देखा जाय कि कांग्रेस किस प्रकार की संस्था रही है। क्या एक दल के रूप में ही इसकी बराबर तरकी हुई है! इसके विपरीत हम देखते हैं कि शुरू से ही यह पढ़े लिखे लोगों की एक विवादशील पार्लियामेंन्टनुमा संस्था थी। इस संस्था में लाखों मूक जनता का बाद को प्रवेश हुआ। गाँधी जी को ही यह श्रेय है कि उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस के पढ़े-लिखे लोगों ने जनता को प्रवेश-पत्र दिया। पर हम इस प्रश्न में बहक न जायँ। में तो पहले ही दिखा चुका हूँ कि इस सम्बन्ध में महात्मा जी का कितना भारी दान है।

हम यहाँ पर केवल इस प्रश्न पर आलोचना करेंगे कि काँग्रेस

एक मञ्ज रहा है या दल। जिस समय कांग्रेस को जन्म देने के उद्देश्य से मुट्ठीभर—ठीक ठीक सौ आदमी कलकते में एकत्र हुए थे, उस समय श्री आनन्दमोहन बोस ने इस मंडली का अभिनन्दन करते हुए, इसे शिशु पार्लियामेन्ट बताया।

## १९०७ में कांग्रेंस में दो दल

कोई १६०७ तक कांग्रेस केवल बहुत-कुछ एक वादिववाद सभा रही, पर बंगभंग अ्रान्दोलन से उदबुद्ध जनशक्ति के दबाव के कारण ।कांग्रेस में जीवन के स्पदन का उदय हुआ। उस समय दो भिज-भिज मतवाले लोग कांग्रेस के अन्दर थे। एक मतवाले दूसरे से गरम थे। फिर भी १६०७ में विचारों का संघर्ष हुआ। इस संघर्ष का यहां तक जोर हुआ कि इस अधिवेशन में महामान्य सदस्यों ने कुर्सीवाजी की और एक दूसरे को छड़ी दिखाकर डराया। यही काँग्रेस का सुप्रसिद्ध सूरत अधिवेशन था।

### नरम और गरम दो दल

कांग्रेस के स्वीकृत इतिहास-लेखक श्री सीतारमैया स्रत कांग्रेस के सम्बन्ध में लिखते हैं "इतने दिनों बाद इन दोनों दलों के मत सम्बन्ध में कुछ विचार कायम करना सम्भव है। इन दो दलों में कांग्रेस द्वारा स्वीकृत मतानेक्य था इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता।" उन दिनों इन दोनों दलों को लोग नरम दल और गरम दल कहते ये और इनके नेता कमशः गोखले और तिलक ऐसे महान नेता थे। इन दो दलों के अपने-अपने सुसंगठित अनुयायी मण्डल थे। ये दल पहले ही से तय करके आते थे कि कांग्रेस के अन्दर किस प्रकार की नीति से काम लिया जायगा। इन दलों के नेताओं के व्याख्यान की रिपोटों को पड़कर यह जात होता है कि एक दल दूसरे दल के विकद्ध खूब कटाच करता था और तक के आवेश में लोग अस्थर अपना भारसाम्य खो डालते थे।

## १९२२ में गांधी जी के चेलों में दो दल

इस प्रकार यह साबित है कि गांधी जी के आने के पहले कांग्रेस के अन्दर पार्टियां थीं। फिर अपने पहले से अेष्ठ गांधी जी की दबावमूलक राजनीति के युग में आकर हम देखतें हैं कि १६२६ के बाद ही कांग्रेस करीब-करीब दो दुकड़े होते रह गई। स्मरण रहे यह दो दुकड़े होने की नौबत इस कारण नहीं हुई कि उसमें श्री शंकर-राव देव के अनुसार जो विदेशी उपादान हैं वे समाजवादी आ गये। इसके विपरीत गांधी जी के चेलों या ऋनुयायियों में ही मतभेद हो जाने के कारण इस प्रकार कांग्रेस के दो दुकड़े होने की नौबत आई थी। इसके साथ ही यह स्मरण रक्ला जाय कि श्री राजगोपाला-चार्य के नेतृत्व में जो अपरिवर्तनवादो ( No-changers ), अपर श्री दास श्रीर पंडित मोतीलाल के नेतृत्व में जो परिवर्तनवादी ( Pro-changers ) थे, इनमें का मतभेद केवल स्वतंत्र मत के प्रकाश के ढङ्ग पर नहीं था, बल्कि सुसंगठित पार्टीलाइन पर था। इस स्थान पर इन दलों के इस पुराने विस्मृत भगड़ों के व्यौरे में जाने की जरूरत नहीं है, पर इनके भगड़ों की प्रकांडता कितनी थी इसे थोड़े में दिग्दर्शन करा देना अञ्छा होगा।

# इन दलों में भागड़े की भीषणता

श्री सुभाषचन्द्र बोस द्वारा दिये गये इस विवरण से इन दलों के भगड़ों की भीषणता साफ हो जायगी:—

"१६२२ के गया श्रिधिवेशन के पहले विषयनिद्धारिणी समिति
में इस विषय पर तुमुल वादिवाद हो चुका था, इस विवाद के बाद
बोट द्वारा निर्णय के लिये यह मामला खुले श्रिधिवेशन में श्राया।
भी श्रीनिवास श्रायंगर ने जो मद्रास बार (Bar) के नेता थे श्रीर
उस प्रान्त के ऐडवोकेट जैनरल के पद से इस्तीफा देकर श्राये थे, इस
श्राय का एक संशोधन प्रस्ताव रक्खा कि कांग्रेस के प्रतिनिधिगण

चुनाव में तो भाग लें, पर धारासभाश्रों के अन्दर के कामों में हिस्स न लें। इस संशोधन प्रस्ताव पर मुख्य वोटिंग हुई श्रीर महात्मा जी के अनुयायित्रों की बड़ी भारी विजय हुई। इस पर उनकी खुशी का वारापार नहीं रहा और उस दिन के बीर मद्रास के श्री राज-गोपालाचार्य थे जो गांधीबाद के प्रधान प्रतिपादक के रूप में सामने श्राये। अव श्री दास की परिस्थिति बड़ी श्रजीव हो गई। वे ही कांग्रोस के राष्ट्रपति थे, पर उन्होंने जो योजना बनाई थी, वह वोटों से गिरा दी गई थी। भविष्य में वे क्या करें इस बात के निर्णय के लिये उन्होंने अपने अनुयायिश्रों की एक सभा बुलाई। यह तय पाया कि वे राष्ट्रपतित्व से इस्तीफा दें ऋौर स्वराज्य पार्टी के नाम से अपना एक दल संगठित करें। दूसरे दिन जब कांग्रेस का अधिवेशन इस बात के लिये हुआ कि अगले साल अर्थात १६२३ के लिये कार्यक्रम का निर्णय किया जाय तो पंडित मोतीलाल ने खड़े होकर स्वराज्य पार्टी के संगठन की घोषणा की। इस घोषणा से महात्मा जी के अनुयायियों को बहत बड़ा धका लगा ख्रीर उनके खश चेहरे काले पड़ गये। कांग्रेस के ऋधिकांश विद्वान नेता देशवन्ध्र की तरफ थे श्रीर इसमें सन्देह नहीं था कि उनके बगैर कांग्रेस का प्रभाव तथा बल बहुत घट जाता। पंडित मोतीलाल जी ने जो घोषणा की थी. उसकी उस समय पृष्टि हुई जब श्री दास ने उस दिन के तकों पर सन्तव्य करते हुए श्रपने इस फैसले की बात सुनाई कि वे राष्ट्रपातत्व के पद से इस्तीफा देना चाहते हैं जिससे वे स्वीकृत प्रस्तावों से विरुद्ध कार्यं कर सकें ताकि देश उनकी योजना को स्वीकार करे। गांधी जी के अनुयायी गया से अपनी विजय पर सन्तृष्ट होकर तो गये. पर वे सखी नहीं थे क्योंकि कांग्रेस के अन्दर दो दकड़े हो गये थे। स्वराज्य पार्टी वालों के दिल में पराजय की भावना तो थी. पर वे लंडने तथा जीतने पर कतनिश्चित थे।"

### दो समानान्तर काग्रंस की नौवत

इसके व्योरे से जाने की जरूरत नहीं कि किस प्रकार बाद को स्वराजियों ने अपनी पराजय को जय में परिगत कर लिया और किस प्रकार अपरिवर्तनवादियों को उनके विचारों को तरह देना पड़ा। पर हम एक उद्धरण और देंगे जिससे यह साफ हो जाय कि हन दो दलों का मतभेद कहाँ तक पहुँचा।

"मध्यम पंथियों ने दोनों दलों के बीच समभौते की कोशिश की। इसी समय बंगाल में अपरिवर्तनवादी हरा दिये गये और बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी एक मध्यमपंथी दल के कब्जे में (जो परि-वर्तनवादियों के असर में था।) आ गई। इसके अनुसार मौलाना आकाम खाँ प्रांतपति हुए। पर बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व मंत्री श्री प्रफुत्ल घोष ने इनको दक्तर पर कब्जा देने से इन-कार किया। इस प्रकार दो अलग अलग कांग्रेस कमेटियाँ काम करने लगीं, दोनों कहतीं थीं कि हम ही प्रतिनिधि कमेटी हैं।"

#### स्वराज्य पार्टी एक दल था

इस प्रकार जिस भी दृष्टि से देखा जाय कड़ी से कड़ी दृष्टि से भी स्वराज्य पार्टी एक दल था। यह दल यहां तक तैयार था कि कांग्रेस दो टुकड़ों में टूट जाय तो जाय। पर इतने पर भी अपरिवर्तनवादियों ने जिनका कांग्रेस पर कब्जा था तथा उसमें बहुमत था कभी 'एक दल, एक नेता' का नारा नहीं दिया। यदि करते तो कांग्रेस के दो टुकड़े हो जाते और वह कमजोर हो जाती। मेरा कहने का यह मतलब नहीं कि स्वराज्य पार्टी कोई कांतिकारी पार्टी थी। इसके विपरीत बहुतों को तो ऐसा प्रतीत हुआ था कि यह पार्टी मुट्टीभर चने के बदले जन्म सिद्ध अधिकार को त्यागना चाहती थी।

### कौन क्रान्तिकारी कौन प्रतिक्रियावादी

सभी गुटबन्दियां तथा विद्रोह अब्छे नहीं होते। जैसा कि लेनिन

ने बड़ी योग्यता से कहा है, "विद्रोह उसी हालत में अञ्छा कहला सकता है जब आगे बढ़ा हुआ उन्नतिशील हिस्सा पिछड़े हुए हिस्से के विरुद्ध विद्रोह का नारा बुलन्द करे। " पर इसके विपरीत जब क्रांतिकारी हिस्से के विरुद्ध मौकावादी हिस्सा विद्रोह करता है, तो वह बुरा है।" पर इस चेत्र में कौन क्रांतिकारी था और कौन प्रतिक्रियावादी है कौंसिल प्रवेश आदि कार्यों को असहयोग और सत्याग्रह अर्थात दबाव मूलक राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। बल्क एक दूसरे का पूरक मात्र है। एक के बगैर दूसरा आधी ही रहेगा।

#### स्वराज्य पार्टी गान्धीवाद विरोधी

स्वराज्य पार्टी के चरित्र के विषय में सुभाष बाबू का यह कहना है, "इस दल के नेता तथा अनुयायीगण महात्मा जी के व्यक्तित्व की अधिक से अधिक इजत करते थे। पर यह दल खुल्लमखुल्ला गांधी विरोधी दल था और यह दल इतना तगड़ा था कि इसने गांधी जी को राजनीति से स्वेच्छापूर्वक छुटी लेने के लिये विवशा किया। यह राजनैतिक संन्यासग्रहण करीब करीब कलकत्ता कांग्रेस तक चला। नतीजा यह हुआ इस बीच में स्वराज्य पार्टी का ही बोलबाला रहा।"

### श्रोदास और मोतीलाल जी द्वारा गांधीवाद का विश्वदीकरण

यह द्रष्टव्य है कि उन दिनों के अपरिवर्तनवादी बाद को चलकर धारा सभाओं के कार्यक्रम के सब से बड़े समर्थक हो गये। अब यह सत्यता के साथ कहा जा सकता है कि जिसे गांधीवादी दबावमूलक राजनीति कहा जाता है, उसके आधे के आविष्कारक गांधी जी तथा आधे के आविष्कारक श्री दास तथा पं० मोतीलाल जी थे। तब से कांग्रेस १० में, ६ साल तो इन दो महानुभावों के मार्ग में चलती है, और एक साल गांधी जी के मौलिक मार्ग में चलती हैं। गांधी जी के अकों ने अपने गुरु को बढ़ाने के लिये गान्धीवादी द्वावमूलक राजनीति को विकसित तथा पूर्ण करने में श्री दास और पं॰ मोतीलाल के दान को छोटा किया है। इस द्वावमूलक राजनीति का अब स्वरूप यह है दो बार जेल जाने के बीच धारासभा, गोलमेज आदि।

## फिर भी 'एक दल, एक नेता' का नारा नहीं

हमें यहाँ पर प्रत्यच्च रूप से जिस बात से सम्बन्ध है, वह यह है कि यद्यपि उन दिनों श्री दास तथा पं॰ मोतीलाल का दल कांग्रेस को एक बिलकुल दूसरे ही मार्ग की श्रोर खींच रहा था तथा इन लोगों ने पृथक विधान इत्यादि युक्त एक पृथक दल का संगठन किया फिर भी 'एक दल, एक नेता' का नारा नहीं बुलन्द किया गया। यह श्रच्छा ही रहा क्योंकि काँग्रेस के लाहौर श्रधिवेशन के बाद इन दो दलों ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ी। इसके बाद तो स्वराज्य पार्टी का नाम ही नहीं सुना गया क्योंकि १६३५ के सुधार के बाद सारी कांग्रेस ही एक स्वराज्य पार्टी में तबदील हो गई।

१६२२ के १३ मार्च अर्थात् गांधी जी की गिरफ्तारी के दिन तक गान्धीवाद का जो रूप खुला था, उसके अनुसार स्वराज्य पार्टी को एक दिल्यापंथी च्युति (Rightist deviation) कहा जा सकता था, पर जैसा कि हम दिखाया बाद को दोनों धारायें एक होकर पूर्णांग हो गई । कांग्रेस के अन्दर वामपन्नी (Deviations) वामपन्नी च्युतियां भी हुई है। इन वामपन्नी लोगों ने भी कांग्रेस के अन्दर ही नहीं उसके बाहर भी अपने को दल के रूप में संगठित किया।

# कांग्रेस में वामपक्षी विद्रोह पहले से

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है बहुत कहने सुनने पर भी

गान्धी जी ने स्वराज्य शब्द की व्याख्या नहीं की। यह भी पहले ही बताया जा जुका है कि इस समय के मुस्लिम लीगी नेता मौलाना हसरत मुहानी काँग्रेस के ऋहमदाबाद ऋषिवेशन (१६२२) में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किया, पर स्वयं गाँधी जी ने इसका विरोध किया। यह बात सच है कि महात्मा जी के महान व्यक्तित्व ने बहुत दिन तक इस प्रस्ताव को काँग्रेस के पास फटकने नहीं दिया, पर इसके बाहर पूर्ण स्वतंत्रता भारत का लक्ष्य करके घोषित किया जाय इसकी माँग बहुत जोरो से की जाती रही और रोज-बरोज इसका जोर बढ़ता ही रहा। रामप्रसाद विस्मिल, राजेन्द्र लाहिड़ी, रोशनसिंह और ऋशफाकुक्ला की फाँसी ने इस माँग के अपने रक्त से जोर पहुँचाया। इसके बाद नौजवान सभाओं और बङ्गाल के काँतिकारियों ने इसको जोर पहुँचाया।

### इन्डिपेन्डेन्स लीग का संगठन

यह जोर बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि सुभाष वाबू जो बङ्गाल के क्राँतिकारियों में से ही थे ( श्रौर इसी रूप में वे मन्डाले में नजर-बन्द किये गये थे ) श्रौर पंडित जवाहरलाल जी जो उन दिनों यूरोप अमण से साम्यवादी सिद्धान्त तथा रूस में उसके प्रयोग के प्रशंसक होकर लौटे थे, इिएडपेन्डेन्स लीग या स्वधीनता संघ के सङ्गठन में लग गये। इस लीग का लच्य पूर्ण स्वतंत्रता था श्रौर यह संस्था कांग्रेस के बाहर थी। इस लीग के सदस्यगण कांग्रेस के भी सदस्य थे श्रौर ये लोग कांग्रेस के श्रन्दर एक दल के रूप में कार्य करते तथा वोट देते थे। १६२८ तक यह दल इतना तगड़ा हो गया था कि कांग्रेस के हाई कमान्ड ने न केवल इसे स्वीकार कर लिया, बल्कि समय समय पर इनसे उन्हें समभौता करके काम करना पड़ता था। इन्डिपेन्डेन्स लीग वालों की आजादी

काँग्रेस के सीतार मैया लिखित इतिहास से निम्नलिखित उद्धरख

से यह पता लग जायगा कि इस दल की कितनी ताकत थी तथा ये लोग किस प्रकार ब्राजादी के साथ चलते थे-विषय निद्धारिगी कमेटी में काफी बहस-मुवाहसे के बाद स्वतंत्रता संघ ग्रीर दूसरों के बीच एक समभौता हुआ। पर लोग इस समभौते से हट गये और खुले अधिवेशन में श्री सुभाषचन्द्र बोस ने एक संशोधन पेश कर दिया और श्री जवाहरलाल जी ने इसका समर्थन किया। मजे की बात है कि ये दोनों उस समस्तीते में शरीक थे। इस प्रकार इन लोगों ने एक कठिन प्रतिज्ञा ( Solemn promise ) को तोड़ दिया । इससे गाँधी जी तथा दूसरों को बहुत चोट पहुँची। गाँधी जी ने खुले अधि-वेशन में समभौते के प्रस्ताव को रखते हुए कड़े शब्दों में अपने भावों को प्रदर्शित करते हुए कहा, 'तुम लोग मुसलमान जैसे अल्ला की रट लगातें हैं या हिन्दू जैसे राम राम या कृष्ण कृष्ण करतें हैं, उस तरह से पूर्ण स्वतंत्रता की रट लगा सकते हो, पर इस प्रकार की रट बिलकुल व्यर्थ होगी यदि इसके पीछे मर्यादा की भावना न हो। यदि तुम अपने शब्दों और वादों पर नहीं इटते हो, तो स्वतंत्रता रहेगी तो किस पर रहेगी ? स्वतंत्रता इससे कहीं कठिन उपादान से बना है। शाब्दिक कलेवाजी से स्वतंत्रता से कोई सम्बन्ध नहीं। श्रवश्य ही गौंधी जी का प्रस्ताव अत्यधिक बोटों से पास हुआ।

यह डाँट बहुत ही कड़ी थी, पर फिर भी न तो गाँघी जी ने ऋौर न उनके किसी शिष्य ने इन उपादानों को काँग्रेस से बाहर कर देने की बात नहीं कही। ऐसा करने में उन्होंने ठीक ही किया, यह काँग्रेस के बाद के इतिहास से साबित है।

### कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को निकालना ठीक

अवश्य १६४२ में कथित कम्युनिस्टों ने जो गद्दारी की आहीर उसके फलस्वरूप वे काँग्रेस से निकाल दिये गये यह ठीक ही रहा । बात यह दें इन लोगों की गुटबन्दी यहीं तक नहीं रही कि ये इमान- दारी के साथ संगठित रूप से किसी मामले में मतभेद रक्खे। ये लोग तो बिलकुल काँग्रेस के मौलिक सिद्धान्त के ही विरोधी हो गये। काँग्रेस यदि कुछ है तो एक साम्राज्यवाद विरोधी संस्था है श्रीर दिन-ब-दिन इसका यह चरित्र श्रधिक स्पष्ट होता गया है। यह चरित्र १६४२ में सब से ऋधिक स्पष्ट हुआ, जब इसने उपकृत के किनारे जहाजरानी छोड़ कर अपने जहाज को क्रांति के महासागर में डाल दिया । कम्युनिस्टों ने ऐसी परम परीचा के समय में काँग्रेस के जहाज पर टारपेडो चला दिया। स्वभाविक रूप से ऐसे लोगों को निकालना जरूरी था। यह तो एक सफाई की जरूरत थी। इस सम्बन्ध में भी यह स्मरण रहे कि पार्टी रूप में किसी को नहीं निकाला गया, बल्कि १६४२ के गद्दारों को व्यक्तिगत रूप से निकाल दिया गया है। यदि कथित कम्युनिस्ट पार्टी स्रपना दोष स्वीकार कर ले. इस गहारी के जमाने में प्रकाशित अपने सारे साहित्य को वापस कर ले. उन नेतात्रों को निकाल बाहर करें जिन्होंने ऐसे संकट समय में पार्टी को गुमराह कर उससे गद्दारी कारवाई, फिर से अपना तथा इस बीच के देश के इतिहास को लिखे और फिर साम्राज्यवाद विरोधी हो जाय, तो मैं समभ्रता हूँ कि इन्हें काँग्रेस में वापस ले लेना कठिन नहीं होना चाहिये। स्वतंत्र देशों में तो देशद्राहिता की जबर्दस्त सजा दी जाती है, मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये लोग इमानदारी से पश्चात्ताप करें बस ।

क्या कम्युनिस्ट लौटेगें ?

इस प्रकार यदि ये इमानदारी के साथ प्रश्चाताप कर कांग्रेस में लौट आवे, तो उससे कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी न कि घटेगी। पर शायद मैं ऐसी बात की आशा तथा पैरवी कर रहा हूँ जो हो नहीं सकती और मेरी सलाह शायद अनसुनी कर दी जायगी क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी एक भँवर में पड़कर प्रतिदिन नई गलतियों के बोभ से नीचे की हो स्रोर बा रही है। दर्तमान समय के लिये तो यही समफना चाहिये कि कथित कम्युनिस्ट पार्टी प्रगति के शिविर के लिये खो चुकी हाँ, कोई जादू हो जाय तो कहा नहीं जा सकता, पर कोई जादू होता तो नहीं दोखता। किसी भी हालत में यह तो कहा ही जा सकता है कि एक संग्राम की स्रिमि परीचा में उत्तीर्ण हुये बिना तथा उसके जिरये से शुद्ध हुये बिना कथित कम्युनिस्ट पार्टी का भला नहीं होगा। बिक्क लच्चण तो इसी के हैं कि इसका पतन होते-होते यह जनसंस्था के रूप में शून्य के मूल्य तक पहुँच जायगा।

समाजवादी श्रीर फारवर्डब्लाकी बराबर साम्राज्यवाद विरोधी

कांग्रेस समाजवादी दल तथा फारवर्ड ब्लाक की उत्पत्ति विभिन्न कांग्रेस के ही अन्दर गान्धीवादी गुट के प्रति असन्तृष्ट होकर ही हुई। गान्धीवादी दवावमूलक राजनीति की दृष्टि से ये दल विभिन्न अंश की वामपत्ती च्युति (Left deviation) का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर मैं इन दलों के प्रगतिशील हिस्सों के सम्बन्ध में व्यौरेवार विचार नहीं करूँगा। इमारे वर्तमान विषय के लिये इतना ही कहना यथेष्ट है कि इन दलों ने किसी भी मौके पर अपने साम्राज्यवाद विरोधी चरित्र को ख्रांस्था नहीं होने दिया।

### आर० एस० पी० भी क्रान्तिकारी

१६४२ की क्रान्ति के युग में ये पार्टियाँ आर० एस० पी० ऐसी पार्टियों के साथ क्रान्ति के पुरोभाग में रही। कांग्रेस समाजवादी दल ने एक अलग दल की हैसियत से नहीं बिट्क कांग्रेस के बचे-खुचे हिस्से के रूप में देर तक १६४२ की क्रान्ति के यज्ञकुएड को प्रज्वलित रक्खा। जहाँ तक बहुप्रशंसित 'आफिसियल कांग्रे सजनों' की संस्था की बात है, वहां तक उनकी तो हालत यह रही कि कुछ साम्राज्यवाद के प्रथम वार से ही वह छिन्न-भिन्न हो गई।

# गान्धीवाद की दलवन्दी छिपी रहती है

श्री शंकरराव देव ऐसे सजन जब यह कहते हैं कि कांग्रेस को शुद्ध कर उसे गान्धी सेवा-संघ, चर्जा संघ श्रीर इस तरह के श्रन्य दलों की तरह (जो देखने में तो राजनीति के प्रति उदासीन हैं, पर कांग्रेस में जिनका बहुत भारी स्थिर स्वार्थ हैं) संगठित किया जाय, तो उनके मानस पर कांग्रेस समाजवादी दल को निकालने की बात सवोंपिर है। स्वामाविक रूप से गान्धीवादी दल को (मैं इसे गांधीवादी दल के बजाय दबाव राजनीति का दल कहना श्रिधक पसन्द करूगा क्योंकि इस गुट में श्रिधकतर लोग ऐसे हैं जो गान्धीवाद में कर्तई विश्वास नहीं करते, पर किसी न किसी कारण से उसके साथ रहना पसन्द करते हैं) जिसकी कांग्रेस के श्रन्दर बहुसंख्या है, श्रपने को एक पृथक दल के रूप में संगठित करने की जरूरत नहीं। इस प्रकार उनकी दलवन्दी छिपी रहती है। फिर भी कई बार संकट के समय इनकी दलवन्दी की कर्लई खुलकर रहती है।

# गान्धी सेवा-संघ, 'सीतारमैया की हार मेरी हार'

जिस समय सुभाष बाबू दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गये, उस समय गान्धी सेवा-संघ की कुछ गश्ती चिट्ठियाँ रोशानी में आई जिससे जात हो गया कि पार्टीबाजी केवल दूसरों के ही हिस्से की चीज नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में गान्धी सेवा-संघ के कुछ सदस्यों ने स्वतन्त्रता-पूर्वक बोट दिये थे। वे बेचारे यह समभते थे कि सुभाष बाबू तथा पद्टाभी दोनों अच्छे कग्रेसी हैं, इसलिये प्रत्येक बोटर को यह स्वतन्त्रता है कि जिसे जी चाहे बोट दे। इसलिये इनमें से कुछ ने श्री बोस को बोट दिया था क्योंकि उनकी निगाह में दोनों उम्मीदवारों में वे ही योग्यतर थे।

राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद यह बात खुली। फिर तो संघ के गश्ती पत्र चल पड़े और यहाँ तक कि गान्धी जी ने वह परमाश्चर्य-

कर तयान दिया 'पट्टाभी की हार मेरी हारहै'। इस प्रकार गांन्धी सेवा-संघ के सदस्य सिर पर एक गहरा धका खाकर अपनी लोकतांत्रिक नींद से जग पड़े। अब लोगों को यह बात समभ में आ गई कि कांग्रेस में कुछ आदमी ऐसे हैं जो गान्धी जी के आदमी हैं और दूसरे जिनमें सुभाष बाबू भी थे उनके आदमी नहीं थे।

### एक दल का अर्थ दबाव राजनीति का दल

इसिलये कांग्रेस को एक दल के रूप में संगठित करने का ऋर्थ यह है कि इसका संगठन दबावमूलक राजनीति के दल के रूप में संगठन हो। १६४२ की क्रान्ति के बाद यह नारा विशेष कर दिया गया इसिलये इसका ऋर्थ ऋौर भी स्पष्ट हो जाता है। यह साफ हो जाता है कि इस प्रकार नारा देनेवाले लोग कांग्रेस को दबावमूलक राजनीति की लीक से बाहर नहीं ले जाना चाहते। वे यह डरते हैं कि यह क्रान्तिकारी विचार वाले लोग कांग्रेस के ऋन्दर रहने दिये गये, तो वे कहीं कांग्रेसजनों को समभा-बुभाकर दूसरे ढक्कों पर लगा न दे ऋौर कांग्रेस को ऋपनी रोशनी के ऋनुसार इस्तेमाल न करने लगे। इस प्रकार 'एक दल, एक नेता' नारे का प्रतिक्रान्तिकारी मतलब ऋौर प्रवृत्ति स्पष्ट हो जाती है। कांग्रेस ने ऋपने घटनाबहुल जीवन में विष (Tosein) तथा प्रतिविष (anti-tosein) पैदा किये हैं, केवल विषों को ही बढ़ने देना तथा प्रतिविषों को रोक देना ऋगत्मघात के तुल्य होगा। इस प्रकार करने से जनता के संश्रामशील ऋवयव (organ) के रूप में कांग्रेस की मृत्यु हो जायगी।

# गान्धी जी का दल तैयार है

अवश्य ही यह प्रवृत्ति कोई नई प्रवृत्ति । नहीं है। किसी न किसी रूप में यह प्रवृत्ति बराबर रही है। गांधी जी के विषय में कुछ भी कहा जाय वे एक दूर दृष्टि-सम्पन्न नेता है और उन्होंने पहले ही से सम्भव दुर्दिन के लिये तैयारी कर रक्खी है। यदि बुरा से बुरा समय आ जाय तो गान्धी जी श्रीर पटेल गांधी सेवा संघ, चर्ला संघ, श्रामोद्योग संघ की शरण में जा सकते हैं। यद्यपि ये संस्थायें ऊपर से राजनीति में संलग्न नहीं हैं, फिर भी उनको रात भर में मिलाकर एक ऐसी सुसंगठित संस्था में परिणत किया जा सकता है जिसकी शाखायें भारत भर में फैली होगी।

## पर वामपक्षी ऋथाह समुद्र में

पर मुसीवत तो दूसरों की है जो १६४२ की परम्परा के प्रति सच्चा रहना चाहते हैं। वे यदि कांग्रेस से निकाल दिये गये, तो उनके लिये अथाह समुद्र ही है। यह कोई अच्छी बात नहीं। इस परिस्थित के सम्बन्ध में उन क्रान्तिकारी उपादानों को सोच लेना चाहिये कि यदि ऐसी परिस्थिति आग गई तो वे कहां बैठेंगे १ यदि वामपची अपने को असहाय पाते हैं तो इसके लिये दबावमूलक राजनीति वालों को कैसे दोष दिया जाय।

The fault dear Brutus is not in our stars But in ourselves.

### वामपक्ष की कमजोरी का कारण

यह जो वामपत्तोगण कांग्रेस से स्वतन्त्र रूप से सीधे-सीधे जनता तक नहीं पहुँच सकते, इससे यही बात प्रतिफलित होती है कि अब तक वामपत्त उन्हीं तवकों पर निर्भर रहा है जो गांधीवाद के भी समर्थक तथा आधार है। इसी कारण बारबार मारतीय वामपत्त को दित्त्णपत्त के सामने घुटना टेक देना पड़ा है और उन्हें इस बात के लिये मजबूर किया है कि वे दित्त्णपित्यों के इच्छुक अथवा अनिच्छुक शिविर-अनुचर रहें। जब तक कि वामपत्त अपने आधार के रूप में सब से क्रान्तिकारी सर्वहारावर्ग को तथा उसके मित्र निम्न किसान-वर्ग को नहीं ले पाता, तब तक यह हमेशा दित्त्णपत्त की पूँछ में बंधे रहने के लिये बाध्य होगा। इस नातिसुखकर परिस्थित से छुट-

कारा पाने के लिये यह जरूरी है कि स्वतंत्र रूप से मेहनतकश जनता तक पहुँचा जाय, श्रीर उन्हें 'मेहनतकश जनता के हाथों में सारी ताकत' तथा 'उनके देशी तथा विदेशी शोषकों' का नारों के मातहत गतिशील किया जाय।

### प्रतिक्रान्ति सजग, पर क्रान्ति भी

गांधी जी ने १६४२ की निन्दा से जिस प्रतिक्रान्ति का स्त्रपात किया है स्वभाविक रूप से उसने न्यूनतम प्रतिरोध (Least resistance) का मार्ग श्रहण किया है। यह नहीं मालूम है कि वामपत्त पर ब्लिटज या बिजली की तरह आक्रमण किया जा रहा है, उसे उसके ताकिक उपसंहार तक ले जाया जायगा भी या नहीं। यह अभी चुहचाप अपनी ताकत को तथा क्रांति की ताकत को कृत रहा है—वह क्रांति जो सामरिक रूप से पीछे हट गई है। क्रांति भी इसी प्रकार बीच-बीच में अपनी ताकत को कृत रही है और अपने आश्रय-स्थान से निकल-निकल कर जमीन के पोढ़ेपन को कृत रही है।

# पाँचवा ऋध्याय

一一一一

# धूर्त प्रतिकान्ति, इधर नरम समाजवाद

यद्यपि सभी प्रतिक्रया या प्रतिक्रांतियाँ मौलिक रूप से वही है, फिर भी क्रांति की शक्ति तथा अपनी शक्ति, जनता का पिछड़ापन या प्रगतिशीलता किन नारों के द्वारा जनता को आसानी से गुमराह किया जा सकता है इत्यादि बातों के अनुसार प्रतिक्रांतियाँ विभिन्न रूप धारण करती है।

### क्रान्ति के मूल्यां के नष्टीकरण से प्रतिक्रान्ति का प्रारम्भ

सभी प्रतिकांतियाँ इस बात से शुरू करती हैं कि क्रांति ने जो नये मूल्य पैदा किये हैं वह सब से पहले उनको बिगाड़ने में संलग्न हो जाती है। प्रतिकांति अपने कर्तक्यों को अंजाम देने के लिये ही ऐसा करती है। इस प्रकार यह सोते को विषाक्त करके ही अपना काम शुरू करता है। गांधी ने राजनारायण, महेन्द्र चौधरी आदि क्रांति के द्वारा पैदा की हुई नई मानवता की पीठ में छुरी भोकने के रूप में इनके कृत्यों को निन्दा की तो इसका उद्देश्य यह था कि क्रांति को उसकी नैतिक ज्योति से बश्चित किया जाय। अपनी जिद में गांधी जी सदाचार की अपनी पुरानी आरणा पर इटे रहे। उन्होंने १९४२ द्वारा प्रवर्तित उच्चतर सदाचार को स्वीकार नहीं किया।

### प्रतिक्रान्ति से सीधा हमला नहीं

फिर भी श्रिहिंसा के इस परम साहसी जेहादकारी गांधी जी को यह साहस नहीं हुआ कि वे १६४२ पर सीधे-सीधे आक्रमण करें। उन्होंने वारवार १६४२ की क्रांति के लोगों के साहस की प्रशंसा की, पर तोड़फोड़ की निन्दा की। उन्होंने फरारों से यह सलाह दी कि वे आत्मसमपंण कर दे यद्यपि उन्होंने ही हरिजन (६ जुलाई, १६४२) में कहा था कि आगामी संग्राम में 'माँगकर गिरफार होने का कोई स्थान नहीं है, यह बहुत ही नरम चीज है।' यदि गांधी जी अपने अहिंसा सम्बन्धी विचारों में तार्किक उपसंहार तक जाते तो उन्हें चाहिये था कि सीधे-सीधे राजनारायण, महेन्द्र चौधरी इत्यादि की निन्दा करते। पर उन्होंने ऐसा करने का साहस नहीं किया। बात यह है कि अहिंसा के एक पैगम्बर होने के अतिरिक्त वे एक राजनी-तिज्ञ भी हैं और उन्हें यह साहस नहीं हुआ कि जनता की इन शहीदों

सम्बन्धी पूजक की भावना आं के विरुद्ध जायँ। भगत सिंह तथा अन्य एसी शहीदों के सम्बन्ध में जो कांग्रेस के बाहर के शहीद थे, गांधी जो ने श्रीधक साइस का परिचय देकर उनका खुल्लमखुल्ला तिरस्कार किया था। पर अवकी बार वे इतना साइस नहीं दिखा सके। क्या यह बात सही नहीं है कि राजनारायण, महेन्द्र चौधरी तथा १६४२ के अन्य दंडित वीरगण उन तोड़फोड़ आदि कार्यों में सीधे-सीधे लिप्त थे, जो गांधी जी की काली सूची में आ जातें हैं ?

१९२९में वायसरायपर हमलेके अवसरपर गान्धीजी का साहस

१६२६ में जिस समय चन्द्रशेखर आजाद तथा उनके अनुयायियों ने वायसराय की गाड़ी को करीब-करीब उड़ा दिया था, उस
समय अहिंसा के पैगम्बर को अधिक साहस था। इस अवसर पर
कांग्रेस ने वायसराय की गाड़ी पर बम द्वारा किये गये आक्रमण
पर अफसोस जाहिर किया था। और यह कहा था कि, "ऐसे कृत्य न
केवल कांग्रेस के लक्ष्य के बिरोधी हैं, बल्कि इससे राष्ट्र को हानि
पहुँचती हैं।" गांधी जी केवल उस कृत्य की निन्दा करके ही चुप
नहीं रहे (यह द्रष्टव्य हैं कि इस प्रस्ताव में जैसा कि अक्सर ऐसे
अवसरों पर रहता है बहादुरी आदि की कोई तारीफ नहीं थी) बल्कि
कार्यसमिति ने अधिक जोश दिखलाते हुए "वायसरायस, लेडी
इविन, इनके साथी तथा गरीब नौकरों को बाल-बाल बच जाने पर
बधाई दी।" चलते हुए यह बता दिया जाय कि यह प्रस्ताव बड़ी
मुश्किलों से पास हुआ था। "प्रतिनिधियों के एक हिस्से ने इस
प्रस्ताव का तगड़े से विरोध किया और बहुत कम बोटों से ही यह
प्रस्ताव गिरने से बच गया था।"

### गान्धीवाद में साहस का अब अभाव

ことがなっていていたが

जिस प्रकार गांधी जी ने कोशिश कराकर १९२६ में 'वम द्वारा वायससाय पर आक्रमण' की निन्दा करवाई थी, उसी प्रकार गांधी जी को चाहिये था कि वे 'सत्साहस' दिखाकर राजनास्थिण इत्यादि के एक एक कृत्यों का जैसे जिलेदार की हत्या ग्रादि की निन्दा करते। पर नहीं, इन चोत्रों में ग्राहिसा के ग्रान्य पुजारों चूक गये। क्या यह फर्क इस बात को हृद्यंगम करने के कारण था कि उन्होंने जिले वातावरण को तैयार किया था उसी में यह क्रान्तिकारी ग्रांधी फट पड़ी। इस कारण उनके विवेक ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया क्योंकि ग्राखिर ये लोग इसी वातावरण के शिकार ही तो थे ग्रोर ये लोग समक्त नहीं पाये थे कि यह तो महज पै तरेबाजी थी. क्रांति करना करई ग्रामिष्ट नहीं था या बात यह थी कि इस बीच में ग्राहिंसा पर उनका विश्वास घट गया था ! फिर यह फर्क क्यों ! नहीं, दबावमूलक राजनीति में इनका विश्वास करई नहीं घटा था । बात यह थी कि एक जनमनोविशोषज्ञ होने के नाते वे नये वीरों पर सीधा हमला नहीं करना चाहते थे ग्रोर यही गांधीवाद का काल होने जा रहा है।

# द्वावराजनीतिके सामाजिक मृल्यमें कमी, तभी साहसामाव

इस प्रकार जनता की भावनाश्रों पर ठेस न पहुँचाने का जो प्रलो-भन है, यह जो जनता के वीरों का सामना हो जाने पर मैं-मैं श्रोर स्पष्टवादिता का श्रभाव है, यह जो जनता की भावनाश्रों के प्रति रियायत हैं, यह महज एक चालाकी समझी जा सकती हैं कि श्रांधी बह जाय फिर काम में लगा जायगा, पर यह जो श्राहंसात्मक साहस में श्रभाव हो रहा है, यह दबाव राजनीति के घटते हुए सामाजिक मूल्य को भी स्चित करता है। यह जो साहसाभाव तथा मैं-मैं पन है, यह भी श्रपनी जगह पर सामाजिक कतंद्वों को श्रंजाम दे रहे हैं।

### जनता गान्धी जी की खामख्यालियों के प्रति उदासीन

यह बात सच है कि १६४२ काँति से जो नये मूल्य पैदा हुए हैं, उनकी गाँधी जी ने जो समालोचना की है, उसका कोई विशेष विरोध नहीं हुन्ना, पर इससे यह न समभा जाय कि जनता ने उनको स्वीकार कर लिया है। उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इस विषय में गाँधी जी के उद्गारों को एक श्रद्धेय बृद्ध की एक खामख्याली के प्रति रियायत के रूप में लिया गया है तथा सहन किया गया है। यहीं से गाँधी जी की विचारधारा को उब से अधिक जक पहुँचने की सम्यादना है। वे श्रव भी जनता के पूजित रहेंगे, बिस्क अब अपने निर्दोष कुद्ध उद्गारों के कारण वे शायद जनता के अधिक प्यारे हो जायँ, पर उनके उपदेशों को कोई न सुनेगा।

आजाद हिन्द फौजने १९४२के मूल्पोंको जोर पहुँचाया

इस बीच में रङ्ग-मंच में श्रीर भी नये वीर पधारे हैं, ये वीर हैं श्राजाद हिन्द फीज के बीर । इन्होंने १६४२ की काँति के मूल्यों को श्रीर भी बल पहुँचा दिया । ये वीर पौराणिक वीर नहीं हैं । ये जीते-जागते ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने टैंक श्रीर हवाई जहाजों से लड़ाई की है । इस प्रकार १६४२ के वीरों में कोई ५०००० व्यक्तियों की बुद्धि हुई, जो श्रासमुद्र हिमाचल सर्वंत्र फैले हुए हैं श्रीर जो नेता जी का गुणगान करते फिर रहे हैं ।

प्रतिक्रांति शाब्दिक क्षेत्र में ही विजय से तुष्ट नहीं

त्रवश्य यहीं पर प्रतिकाँति ठहरने नहीं जा रही है। वह जानती है कि काँति को केवल शाब्दिक तथा दार्शनिक ज्ञेत्र में हराना यथेष्ट नहीं है। इस लिये इसने इस बात की भी व्यवस्था की है कि कांग्रेस संगठन की भाइफू क कर उसमें से काँति की चुड़ेल को निकाल बाहर किया जाय। सब से बड़े त्रोभा स्वयं गाँधी जी बुढ़ापा तथा गिरते हुए स्वास्थ्य के बजाय स्वयं हाथ में गोवर तथा गंगाजल लेकर इस चुड़ेल का पीछा देश के कोने कोने में कर रहें हैं। १६४२ की ऐसी व्याख्या की जा रही है जो जनता के लिये कोई प्रशंसा की बात नहीं है। १६४२ की काँति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में गुस्सा त्रीर कोध

वाला सिद्धान्त जोरों के साथ डंके की चोट पर इस हिटलरी आशा में कहा जा रहा है कि यदि एक भूठ को हजार दफे कहा जाय तो वह वास्तिविक सत्य हो जायगा। श्री शंकरराव देव ऐसे लोग '१९४२ की क्रांति सी० एस० पी० ने कराई' यह कह रहे हैं। उनका कहना तो साफ है कि 'इन विदेशी तत्वों को निकाल वाहर करो।' इनका कहना है कि एक वार इन तत्वों को निकाल वाहर किया कि वस चिरशान्ति का साम्राज्य हो जायगा है।

असली 'मुजरिम' जनता, न कि कोई एक दल

पर प्रतिकाति असली दोषी को छोड़ कर बात कर रही है। असली 'मुजरिम' तो जनता है। क्या उन्हें भाड़फूँ क कर कांग्रेस से बाहर किया जा सकता है ? क्या बिनोवा भावे, मशरूवाला, जाज तथा कालेल-करगण कुछ खुशामदियों तथा बुद्धिहीन लोगों से कांग्रेस चला लेंगे ? क्या जनता को उनके वीरों राजनारायणों, शाहनवाजों तथा सुभाषों से वंचित किया जा सकता है ?

जनता क्रांतिकारी हो चुकी है

इस प्रकार जिस भी दृष्टि से देखा जाय प्रगतिशील विचारों तथा तरीकों की जययात्रा को रोका नहीं जा सकता । गाँधी जी त्रौर उच्च नेताशाही अपने अहिंसा वाले आधिदैविक सिद्धान्त के तार्किक उपसंहार तक जाने से इनकार कर रही है, यह बात गुल खिला कर अपने ऐतिहासिक कर्तव्य को पूर्ण करेगी। जनता उनके ख्यालों की अवहेलना कर आगे उस प्रकार से इतिहास का निर्माण करने चल पड़ेगी। जो प्रकार की उनके दिमागों पर अच्छी तरह बैठ गया है। अवश्य प्रतिक्रांति इस बात का प्रयास करेगी कि काँग्रेस पर उनका एकाधिकार हो जाय, दूसरे निकाल दिये जायँ या चुप करा दिये जायँ जो उनको अपने मत में लाने के ही समतुल्य हुआ तथा इस प्रकार इसकी अवस्था की जाय कि आगे कभी काँति उभड़ न सके। आक्रिस

कि १६४२ के मूल्य को समभने वाली जनता का ही यह कर्तव्य हैं कि किसी भी दाम पर प्रतिकाति की इस अग्रगति को रोके। समाजवाद की अजीव धारणा

प्रतिकाति की तो यह हालत है। उधर जैसा कि नेशनल हेरलड (६-२-४६) की रिपोर्ट से जात है मजदूर काँग्रेस के भूतपूर्व सभापित तथा काँग्रेस समाजवादी दल की कार्यकारिणी के सदस्य श्री हरिहर-नाथ जी शास्त्री ने कहा कि 'जिस-जिस मौके पर काँ॰ स॰ दल श्रीर काँग्रेस में मौलिक मतमेद पैदा हुए, उस-उस मौके पर समाजवादी दल ने हमेशा घुटना टेक दिया (Yield)। मैं समकता हूँ इस कथन से कोई समाजवादी दल का गौरव नहीं बढ़ाया। ऐसी हालत में प्रश्न उठता है कि समाजवादी दल रहे ही क्यों ! सौभाग्य से जो श्री शास्त्री कहते हैं न तो काँग्रेस समाजवादी दल में ही श्रीर न उसके बाहर ही समाजवाद सम्बन्धी एकमात्र मत है।

#### समाजवादी डरें क्यों ?

में नहीं समभता हूँ कि समाजवादी तथा वामपन्नीगण जो यह समभतें हैं कि दबावमूलक राजनीति ही राजनैतिक तरीके में श्रन्तिम सब्द नहीं है, वे भला हर समय यह ख्याल क्यों दिलातें हैं कि वे अपने समाजवाद के लिये लाजत हैं, उसके लिये निरन्तर माफी-से माँग रहे हैं और इस बात के लिये जी तोड़ परिश्रम कर रहें हैं कि काँग्रेस-जन तथा दिल्एपंथी उनको सख्ती से न देखें। यदि ऐसे लोगों को किसी सम्बन्ध में चेष्टित रहना चाहिये कि वे सामाजिक शक्तियों के काँति की सब से बड़ी शक्ति महनतकश जनता के साथ हैं, बाको बातों की उन्हें परवाह नहीं होनी चाहिये हमें यह समभ मेंन हीं आता कि ये लोग माक्स और लेनिन का नाम लेते काँपते क्यों हैं और क्यों मार्क्स वाद में, जिस सिद्धान्त को मेहनतकश जनता ने अपने शोषकों के साथ संग्राम करने के दौरान में विकसित किया है, अपना विश्वास

व्यक्त करने में घवड़ाते हैं ?

# यह दुरंगा समाजवाद कैसा ?

बनार्ड शा ने एकबार कहा था कि शैतान ने मानवजाति को हल्की इसाईयत का एक इंजेक्शन दे दिया जिससे वह उसके प्रवल हमले से बचे रहे। इसी प्रकार मालूम होता है इन समाजवादी दलों ने अपनों को समाजवाद का एक हल्का-सा इंजेक्शन दे रक्खा है जिससे वे असली समाजवाद से बरी रहें। बात यह है असली समाजवाद से बरी रहें। बात यह है असली समाजवाद तो एक ऐसी वस्तु है, जो कभी भी परोपजीवियों तथा उनके गुगों को रुच नहीं सकती। यह ठीक न होगा कि दो तरफ खिचाव हो, एक मार्क्षवाद की अरेर दूसरा नरम-नरम शरीफ उदारपंथ (Goody-goody liberalism) की तरफ। प्रतिक्रांति चीज को एक तरफ लगाकर छोड़ेगी।

## बहुत से समाजवादी परीक्षा में उत्तीर्ण न होंगे

मुफ्ते सन्देह है कि ब्राज के सब समाजवादी इस परी जा से विजयी होकर उत्तीर्ण भी हो सकेंगे या नहीं। समाजवादियों को या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ सरपट जाना ही है, कुछ सम्मान्वनायें ऐसी हैं कि वे नीचे की ही तरफ जायेंगे, पर मुफ्ते यह भी विश्वास है कि बहुत से समाजवादी इस कि उन्च श्राग्न परी जा को उत्तीर्ण कर जायेंगे। अवश्य ही मार्क्सवाद कोई कठमुल्ला सिद्धान्त नहीं है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि समाजवादी दलों को भरने की सनक में इन दलों में ऐसे सब लोग भरे जायें जिनका समाजवाद नरम यहाँ तक कि संदिग्ध है। समाजवादी दलों की यह उच्चाकां जा क्यों हो कि वे कांग्रेस के पुछल्लों बन कर चले और जब पुछल्ला न बनें तो कभी-कभी कुछ चक्कर काट जायें ताकि लोगों पर जा हिर्म न हो पावे कि वे पुछल्ला मात्र हैं।

## बहुत से समाजवादी भगोड़ा निकलेंगे

यह जो समाजवाद के प्रति नरम भक्ति है, यह जो हर विन्दु पर मार्क्सवाद-लेनिनवाद से सबक लेने में डर है, यह जो नरम शरीफ उदारवादी तरीके से अपने को स्वतंत्र दिखाने की प्रवृत्ति है, यह सब क्या है ! इनसे हमं छुटकारा पाना ही होगा। अवश्य जैसा कि मैं बार-बार कह चुका जब तक समाजवादीगण वर्तमान समय की तरह केवल पढ़े-लिखे वर्ग पर आधार रूप में निर्भर करें, तब तक वे जो हैं उससे अधिक अच्छे हो चुके। बहुत से लोग जो आज समाज-वादी श्रौर वामपची रूप में चल रहे हैं, सम्भव है प्रतिक्रांति का दवाव श्रिधिक पड़ते ही वे दूसरी तरफ भाग जाय, पर इससे सच्चे अप्रौर ईमानदार समाजवादी को न तो डरना ही चाहिये अपर न उसे यह चाहिये कि वह अपने सिद्धान्त में कुछ समभौता मान ले। समाजवादी कोई पिस्तौल के घोड़े की तरह तना हुआ हेकड़ नहीं है श्रीर न वह श्राधिदैविक श्रिहिंसा सिद्धान्त की बुतपरस्ती करने वाला ही है। किसी भी हालत में वह हिंसा या ऋहिंसा किसी की ब्रतपरस्ती नहीं कर सकता। साधनों के निर्णय में शत्रु के तरीकों को ध्यान में -रखना पड़ेगा। संशाम से ही साधन का निर्णय होगा। यदि हमारे सदाचार से शोषक को लाभ हुआा, तो यह स्पष्ट है कि हमें उसी प्रकार उस सदाचार का पल्ला छोड़ा देना चाहिये जैसे डूबते हुए बहाज को चृहे छोड़ देते हैं। क्रांतिकारी रणनीति में एकतरफा अप्रात्मत्याग तथा किसी अप्राधिदैविक सिद्धान्त की बुतपरस्ती का स्थान नहीं।

# छठा ग्रध्याय

# कांग्रेस के किसान-मजदूर-राज नारे का विश्लेषण

#### केवल साधन ही मिन्नता या त्याग से क्रान्तिकारी नहीं

फिर साधन से ही क्रान्तिकारी की पहचान नहीं है, न केवल त्याग से ही जाना जाता है कि कौन सुधारवादी और कौन क्रान्तिकारी हैं। रोम्यों रलों ने कहा है (Le sacrifice est bien quand on comprend pourquoi) त्याग तभी अच्छा है जब हम जाने कि क्यों! इस क्यों को बगैर जाने त्याग का मूल्य सम्भव है एक छुदाम भी न हो। इसलिये साधन के ज्ञान के साथ-साथ तथा त्याग की तत्परता के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि इस बात को समभा जाय कि वह कौन सा उद्देश्य है जिसके लिये त्याग किया जाय। नहीं तो सारी कुर्वानियों के बावजूद कोई भी व्यक्ति कासिवादी तथा साम्प्रदायिकतावादी हो सकता है।

## जनता का लक्ष्य के सम्बन्ध में सजग होना जरूरी

यदि कान्ति आत्मचेतनायुक्त न हो और अपने लद्य को न पहचाने, तो उस हालत में साम्राज्यवाद को चकनाचूर कर देने पर भी यह अपनी विजय से बंचित की जा सकती है। उस हालत में विदेशी साम्राज्यवाद की जगह पर स्वदेशी फासिवाद का राज्य स्थापित हो जाना सम्भव है। इस विपत्ति से वचने का एक ही उपाय है और वह यह है कि मेहतनकरा जनता को अधिकाधिक रूप से लड़ाई के घमा- सान में लाया जाय, पर उन्हें भी ठीक तरह से ब्रात्मचेतन बनाना पड़ेगा ताकि वे खोखला किसान-मजदूर राज्य के नारे के धोखे में न ब्रा जायँ जिसको लोग हल्कापन से दे रहे हैं ब्रौर जिसे लोग बुद्धि-हीनता से सही समक्त कर चलने को तैयार है।

## कांग्रें स नेताशाही द्वारा किसान-मजदूर-राज का नारा

हाल में कांग्रेस नेताशाही की तरण से किसान-सजदूर-राज का नारा दिया जाने लगा है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गान्धीबादी उच्च नेताशाही की यह एक विशेषता रही है कि जब कोई नारा अनिवार्य हो जाता हैं तब वह स्वयं उसे देने लगती है।

इनकृताब जिन्दाबाद नारे की दुदेंगा इसी प्रकार इन्कलाब जिन्दाबाद नारे को जिसको सर्दार भगतसिंह

オソファンプト

ने दिया था कांग्रेस ने ले लिया श्रीर बाद का इस क्रान्तिकारी नारे को नपुंसक बना दिया। दवाव राजनीतिजों के हाथों में पड़कर क्रान्ति का यह यहचोष एक गान्धीवादी नारे में तबदील हो गया। सच बात तो यह है कि इसका कुछ श्रर्भ ही नहीं रह गया श्रीर हाँ, इस बात को तो लोगों ने सुविधाजनक रूप से भुला ही दिया कि किसने इस नारे को जन्म दिया था।

## नेहरू जी तथा श्रवुलकलाम श्राजाद जी द्वारा किसान-मजदूर-राज का नारा

सितम्बर १६४५ में निम्नलिखित खबर ऋखवारों में प्रकाशितः हुई:—

पूना, १६ सितम्बर—िबस समय चाय के लिये कुछ समय के लिये कांग्रेस कार्यसमिति का ऋषिवेशन स्थिगत हुआ, उस समय दूर-दूर से आये हुये किसानों को राष्ट्रपति आजाद तथा पंडित नेहरू ने यह कहा कि मारतीय किसानों के कल्याण तथा किसान-मजदूर-

राज लाने के लिये ही सब कुछ हो रहा है। -- यू० पी० त्राई० काश इस नारे में सत्यता होती तो

श्रन्य श्रपेचाकृत कम महत्वपूर्ण लोगों ने भी इसी राग को श्रलापा है। यदि यह नारा सचमुच सही हो सकता, तो मैं सबसे पहले वाम-पचियों को यही कहता कि वे श्रपनी-श्रपनी डेढ़ ईंट की मसजिदों को तोड़कर इसी में शामिल हो जायँ। कम से कम फिर तो लक्ष्य के सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं रहता।

#### अवस्य नारा के साथ साधन भी ठीक हो

तब तो ऋषिक से ऋषिक इसी बात का भगड़ा रहता कि कैसे अचारित लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त किया जाय। ऋवश्य यह भी एक बड़ा मतभेद होता, क्योंकि एक लक्ष्य की बात कहना, पर सही ढंग से उसके लिये यतन न करना उतना ही खराब है जितना उस लक्ष्य को लक्ष्य न मानना है। बल्कि यह तो उससे भी खराब है क्योंकि जंबानी किसी बात को ऋपना लक्ष्य बताना, पर फिर भी संग्राम के के तकाजे के ऋनुसार साधन ग्रहण करने से इनकार करना लोगों के लिये घोले का कारण हो सकता है और ऐसा करने से ऐसे लोग जो सही रूप से उस लक्ष्य को मानकर चल रहे हैं, उनकी जड़ें काटना होगा।

# कांग्रेस का किसान-मजद्र-राज नारा

मैंने यह पहले ही दिखा दिया कि गान्धीवादी दवाव राजनीति के मानने वाले अपने सड़े-गले तरीकों को छोड़ने के लिये तैयार नहीं है। इसका नतीजा यह है कि कल के जो क्रान्तिकारी थे वे आज के प्रतिक्रियावादी हो चुके हैं। इसिलये हमें अब उस विषय में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसिलये हम यहां केवल इस विषय पर आलोचना करें कि कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस नेताओं ने किसान मजदूर-राज का

जो नारा दे रक्ला है उसकी गहराई कहाँ तक है। स्मरण रहे कि यह नारा इन नेता ऋों के द्वारा चुपके से याने कांग्रेस के प्रस्तावों के बाहर से दिया जा रहा है। ऋवश्य यह भी हम बता दें कि यदि यह नारा कांग्रेस के ऋन्दर से याने उसके किसी प्रस्ताव के द्वारा दिया जाय ती उससे कुछ परिस्थित बदल जायगी ऐसी बात नहीं। जब तक कि नारे की ऋन्तर्गत वस्तु बदल नहीं जाती, तब तक कि बदली हुई ऋन्तर्गत वस्तु के ऋनुसार साधन तथा संगठन में उपयुक्त परिवर्तन नहीं होता, तब तक केवल प्रस्ताव पास करने से कुछ होता-जाता नहीं।

# नारे की अन्तर्गत वस्तु ठीक हो तभी नारा ठीक

यदि एक नारे की अन्तर्गत वस्तु ठीक नहीं है तो वह नारा दो कौड़ी का है। फासिवादी तथा नात्सीगण पूँजीवाद के विषद्ध क्रान्ति-कारी नारे देकर शक्ति-आ्राष्ट्र हुये। यद्यपि मार्क्स फासिवादी तथा नात्सियों से परिचित नहीं थे, फिर भी वे जानते थे कि बढ़-बढ़कर नारा देकर मेहनतकश जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। उन्होंने अपनी वस्तुवादी और सारयुक्त शैली में लिखा था:—

"जैसा कि वैयक्तिक जीवन में हम इस बात में फरक करते हैं कि एक आदमी अपने विषय में क्या सोचता है और कहता है तथा वह वास्तविक रूप से क्या है और कैसे काम करता है, उसी प्रकार दल या गुट ऐतिहासिक संग्रामों में जो नारे देते हैं तथा उनकी जो वास्तविक धारणायें तथा स्वार्थ है उनमें फरक किया जाना चाहिये।"

कौन, किस वर्ग की ओर से नारा दे रहा है

इसलिये कोई दिया हुआ क्रान्तिकारी नारा कहाँ तक ईमानदारी के साथ दिया गया हैं इस बात को जानने के लिये यह देखना पड़ेगा कि कौन किस वर्ग के पद्म में इस नारे को दे रहा है। अवश्य ही मिल मालिकों की संस्था मजदूर-किसान के अधिनायकत्व का नारा नहीं दे सकती श्रीर यदि दे तो यह सममना पड़ेगा कि दाल में कुछ काला श्रवश्य है। सच तो यह है कि इस परिस्थित में भी यदि कोई उस नारे की सचाई में सन्देह न करे तो यही सममना पड़ेगा कि जनता को सफलता के साथ घोखा दिया जा रहा है। यह एक बहुत मूर्खतापूर्ण बुजोंपा सूत्र है कि किसी भी हालत में हमें किसी की नीयत पर सन्देह नहीं करना चाहिये। इस प्रकार की वेवकूफी से केवल शोषकों तथा परोपजीवियों को ही फायदा होता है। श्रवश्य ही कोई भी वर्ग ऐसा नारा नहीं दे सकता जो उसके वर्ग-शत्रु के तर्क में हो। यह एक ऐसी बात है जिस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, पर श्रवसर शासकवर्ग या होनहार शासकवर्ग ने इस प्रकार की चालाकी भी है जिससे मेहनतकश जनता उसके मंडे के नीचे श्रा जाय।

### फांस और नात्सियों के द्वारा नारेवाजी के उदाहरण

फांस के पूँजीवादी वर्ग ने साम्य, स्वाधीनता तथा आतृत्व का नारा देकर अपने फंड के नीचे उदीयमान सर्वदारावर्ग को इकट्ठा कर लिया, पर कान्ति ने जब सामन्तवादी सरदारों को निकाल बाहर किया तो क्या हुआ ? तब तो साम्य, स्वाधीनता तथा आतृत्व का कहीं पता नहीं लगा। "आतृत्व तभी तक चला जब तक पूँजीवादीवर्ग और सर्वदारा वर्ग का स्वार्थ एक रहा।" फेंच राज्यकान्ति के पुराने इतिहास में जाने की जरूरत क्या है ? नातिस्यों ने भी तो यही किया। विशे तो मेहनतकश जनता के कन्धों पर होकर शिक्त आरूड हुए थे, पर एक बार वहाँ पहुँच जाने पर उन्होंने उस सीड़ी को ही लात मार दिया जिसने उन्हे शिक्त दिलाई। इसलिये नारों को विशेष कर जब कि वे अप्रत्याशित दिशा से आवे बहुत सोच समम्कर लेना पड़ेगा। यदि इतिहास हमें कुछ सिखाता है तो यह कि हमें नारों को सन्देह की दिख से देखना चाहिये।

# किसान-मजदूर-राज का वास्तविक अर्थ

अब हम किसान-मजदूर-राज नारे की परीक्षा करें कि वह है क्या ? इसका क्या अर्थ है ? तर्क के अनुसार इसका अर्थ यह है कि राष्ट्र तथा उत्पादन के सारे साधन किसान-मजदूरों के होंगे। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि पूँ जीपतियों तथा जमींदारों की सारी सम्पत्ति जब्त कर ली जायगी और वर्गों के रूप में उनका खातमा कर दिया जायगा। क्या कांग्रेस के नेताओं द्वारा दिये हुये किसान-मजदूर-राज नारे का यही अर्थ है जो बताया गया। नहीं, बिलकुल नहीं। उनके किसान-मजदूर-राज नारे का अर्थ वर्ग-समन्वय हैं साथ ही इसका और भी अर्थ यह है कि यह समन्वय सामानों का समन्वय नहीं बिलक मालिकों और नौकरों का समन्वय है। अवश्य यह कहा जा सकता है कि इस मालिक और नौकरों का समन्वय है। अवश्य यह कहा जा सकता है कि इस मालिक और नौकर, पूँ जीपति और मजदूर के सम्बन्ध को जितना रुचिकर बनाया जा सकता है बनाया जायगा, और शोषक से कहा जायगा कि वह मेहनतकश के पिता के तुस्य हो जायगा। पर इन अभ-इन्छाओं से कुछ आता-जाता नहीं है। यह दकीसला इतना स्पष्ट है कि इससे धोखा देना सम्भव नहीं।

# किसान-मजदूर-राज का अर्थ मेहनतकश का अधिनायकत्व

किसान-मजदूर-राज का सही अर्थ मेहनतकश जनता का अधिनायकत्व है। मैं जानता हूँ ब्रिटिश उदारबाद (Liberalism) के जो अत्यन्त निर्देथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद का ऊपरी छिलका है। तत्वावधान में शिचा प्राप्त बल्कि उसके द्वारा विधाक्त कानों को बहुत खटकता है। बात यह है कि उदारबाद में पहली शिचा यह दो जाती है कि जो चीज जो है, उसे वह मत कहो। अवश्य इस प्रकार बात की असलियत को डककर जा बात की जाती है, वह शक्ति आहरू के हक में की जाती है।

# या तो पूँजीवादी वर्गका अधिनायकत्व या मेहनतकश वर्गका

फिर भी यह तो किसी बात से छिपाया नहीं जा सकता कि या तो पूँ जीवादी वर्ग का अधिनायकत्व हो सकता है या तो मेहनतकश वर्ग का। सब से उदार जो पूँ जीवादी सरकार है वे अपने चुनावों तथा पार्लियामेन्टों के बावजूद प्राचीन बुजींप समाज की नई नृत्य-पोशाकों के अतिरिक्ति और कुछ नहीं हैं जैसा कि एंगेस्स ने कहा है या जैसा कि लिबक खत ने कहा है, 'वे तानाशाही की नम्रता के ढकनेवाले अंजीर के पत्ते' मात्र हैं। बुजींप विद्वान भी बहुत दिन पहले से ही इस आशा से मुक्त हो चुके हैं कि राष्ट्र एक 'पुलिस का आदमी है जो यह देख रहा है कि सब खेल के नियमों को मान कर चलते हैं कि नहीं।' राष्ट्र शासक वर्ग की कार्यकारिणी मात्र है। अवश्य इस संस्था को कार्य संस्था का मालिकवर्ग सौंपता है, उसके अनुसार यह उस वर्ग के हित के लिये यह ढकोसला रचने की चेष्टा करती है कि यह एक पञ्चपातहीन संस्था है जो सब के हितों का ख्याल रखती है अर उनका दमन करती है जो खेल के नियमों को न मान-कर खेल में जीतने की चेष्टा करता है।

#### फासिवाद पूँजीवादियों का सामरिक श्रिधनायकत्व

पर पत्त्पातहीनता की कलाई उसी च्या खुल जाती है ज्यों ही शासकवर्ग का कोई भी स्वार्थ मुहूर्त भर के लिये खतरे में पड़ जाता है। सच तो यह है कि फासिवाद प्रॅजीवाद के ऋषिनायकत्व का का सामरिक रूप मात्र है। जब प्रॅजीवाद यह देख लेता है कि किसी न किसी कारण से यह ऋपनी पत्त्पातहीनता के ढोंग को कायम रखने में असमर्थ हैं, जब यह देखता है कि पार्लियामेन्ट वफादारी के साथ हुक्म नहीं मान रही हैं तब यह एक सामरिक ऋषिनायकत्व के रूप में ऋपने खूनी पंजे को प्रकट करता है।

#### वर्गसमन्वय केवल धोखा

इसलिये शासक तथा शासित, पूँजीपति तथा मजदूर, जमींदार तथा किसान के समन्वय वाला विचार शरारत से भरा है क्योंकि यह मेहनतकश जनता को बेखबर कर मुला देता है। मैं फिर इस बात को साफ कर देना चाहता हूँ कि किसान-मजदूर-राज का नारा वास्तविक तभी हो सकता है जब इससे किसान-मजदूरों के श्रिधनायकत्व का श्रथ लिया जाय न कि धनियों का ट्रस्टीत्व श्रीर वर्गसमन्वय जो केवल शोषकों के ही हक में हो सकते हैं।

#### वर्गसमन्वय सिद्धान्त गांधी जी के पहले था

यह न समभा जाय कि वर्ग-समन्वय का सिद्धान्त कोई गाँधी जी के दिमाग की उपज है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सिद्धान्त वाबा आदम के, कम से कम जितने पुराने वर्ग हैं उतने पुराने हैं। केवल एक यों ही उदाहरण लिया जाय तो फ्रेंझ कि लामार्तिन यह समभते ये कि वर्गों के बीच जो मनसुटाव है वह एक (Malentendu) या गलतफहमी के कारण है। उनका कहना था कि इसकी दवा भ्रातृत्व का प्रचार है।

## मिक्स-ए गेल्स द्वारा वर्गसमन्वय सिद्धान्त की निन्दा

गाँधी जी के बहुत पहले ही मार्क्स-ए गेस्स ने इस भ्रातृत्व का इस प्रकार विश्लेषण किया थाः—

"इस प्रकार के वर्ग सम्बन्धों को काल्पनिक रूप से दूर करने के लिये आतृत्व अर्थात् सार्वजनिक आतृत्व प्रचार की बात कही गई। इस प्रकार वर्ग-शत्रुत्रों को मानमाने काल्पनिक तरीके से मिलन करा देना, वर्गशत्रुता का इस प्रकार हवाई दूरीकरण, इस प्रकार वर्गथुद्ध में स्वाप्तिक रूप से उठ जाय, आतृत्व, यह फरवरी कांति के ऐन पहले चला। कहा गया कि केवल एक गलतफहमी के कारण वर्ग लड़ रहे हैं, इसिलये लामार्तिन ने फरवरी २४ की अरस्थाई

सरकार को Un gouernement qui suspende Ce malentendu terrib qui existe entre les different es classes—ग्रथीत् ऐसी सरकार बनाया जो विभिन्न वर्गों के बीच की गलतफहमी का दूरीकरण कर चुकी है। पैरिस का सर्वहारा वर्ग इस व्याख्या को सुन कर फूला नहीं समाया।" हां उसको श्रक्क तब श्राई जब जून-विद्रोह के मौके पर उसे रक्तरनान कराया गया।

# कांग्रेस एक बहुवर्ग संस्था

पास की घटनात्रों पर लौटते हुए श्रव हम पूछते हैं कि कांग्रेस क्या है ? "प्रत्येक राजनैतिक संस्था का स्वरूप जानने के लिये यह जरूरी है कि यह जान लिया जाय कि उस को कौन से वर्गों ने बनाया है। " इस हिंदर से देखने पर कांग्रेस एक बहुवर्ग संस्था है। इसमें किसान, मजदूर के साथ ही साथ पूंजीपति श्रीर जमींदार भी हैं।" इसलिये हम यदि इस पेचीदे प्रश्न में भी न पड़ें कि इन वर्गों में से किस वर्ग के हाथों में कांग्रेस की बागड़ोर का नियंत्रण है, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि ऐसी बहुवर्ग संस्था के लिये किसान-मजदूर राज उपयुक्त नारा नहीं हो सकता, ऐसी संस्था के लिये लोकतांत्रिक प्रजातंत्र का ही नारा उपयुक्त होगा। इस प्रकार जरा-सा चर्मगमीर विश्लेषण करते ही कांग्रेस नेताश्रों द्वारा दिये गये किसान-मजदूर-राज के नारे पर शक होने लगता है। स्पष्ट है कि कुछ कांग्रेस नेताश्रों के द्वारा दिये गये इस नारे का श्रार्थ मजदूर-किसान वर्ग का श्रांधनायकत्व नहीं हो सकता।

# गांधी जी द्वारा इस नारे का स्पष्टीकरण

फिर कांग्रेस नेताओं के द्वारा दिये गये किसान-मजदूर-राज का क्या ऋर्थ है, इसे किसी और ने नहीं स्वयं महात्मा गांधी ने साफ किया है। इस सम्बन्ध में परिस्थिति क्या है यह श्रध्यापक रंगा ऋौर गान्धी जी में जो बात हुई थी छौर जिस की रिपोर्ट मद्रास से ए॰ पौ० आई ने ६ दिसम्बर १६४४ के दिन मेजी थी, उससे साफ ही जाती है:—

श्री रंगा—श्राप का कहना हैं कि जमीन ठीक तौर पर देखने पर किसान की है, या होनी चाहिये ! इससे क्या श्राप का मतलब है कि किसान जिस जमीन को जोतता है उस पर उसका नियंत्रण हो, या यह भी कि उसका उस समाज तथा राष्ट्र पर श्रिषकार हो जिसमें वह रहने के लिये बाध्य होता है ! यदि किसानों का जमीन पर ही श्रिषकार हो पर राष्ट्र पर नहीं, तो उनकी हालत सोवियट रूस की तरह होगी जहां श्रिधनाकत्व है !\*

म•गांधी-मुक्ते यह नहीं मालूम कि सोवियट रूस में क्या हुआ था। पर मुक्ते इसमें सन्देह नहीं कि यदि हमें लोकतांत्रिक स्वराज्य प्राप्त हो, जैसा कि होगा यदि हम अहिंसा से स्वराज्य प्राप्त करें तो उस हालत में किसान के हाथों में सब तरह की शक्ति जिसमें राजनैतिक शक्ति भी है मिलेगी।

श्री रंगा —क्या इसका मैं यह अर्थ लगाने के । लिये स्वतंत्र हूँ कि जमीन गैरहाजिर जमीन्दार की नहीं होगी और अन्त तक जमीन्दारी पद्धति को खतम करना पड़ेगा।

महात्मा गांधी—हाँ। पर ऋषि को यह भूलना नहीं चाहिये कि मैं एक ऐसी पद्धति की कल्पना करता हूँ जिसमें राष्ट्र के द्वारा नियंत्रित टस्ट्रीप्रथा होगी। दूसरे शब्दों में मैं जमीन्दारों को दुश्मन बनाना नहीं चाहता ऋौर सच तो यह है कि मैं किसी भी वर्ग को बिना कारण विरुद्ध बनाना नहीं चाहता।

<sup>\*</sup>अध्यापक रंगा का रूस विद्वेष प्रसिद्ध है, फिर भी ये ही महाशय 'लोकयुद्ध' होकर जेल से ख्रूटे—म० गुप्त।

#### घारासभात्रों के सुधार

श्री रंगा—जब श्राप यह कहते है कि किसान को ऐसे काम करना चाहिये कि बमींदार उसका शोषण न कर सके, तो क्या इन कार्यों में सत्याग्रह तथा श्रपने वोटाधिकार द्वारा ऐसे सुधार तथा कानून बनावाने श्रा जाते हैं या नहीं जिनके कारण जमींदार की शिक्त कम से कम हो जाय तथा किसान की वैयक्तिक तथा सामृहिक श्रवस्थाश्रों की उन्नित हो?

महात्मा गांधी- सत्याग्रह श्रीर श्रमहयोग की बनावट ऐसी है कि वह केवल उस संमय काम में लाया जा सकता है जब भूमि के जातने वालों के हाथों में कोई ऋधिकार न हो। पर ज्यों ही उनके हाथों में अधिकार आ जाते हैं त्यों ही धारा-सभाओं के जरिये से ही उनकी उन्नति का क्रम जारी रहेगा। पर आप कह सकते हैं कि उनके हाथों में कदाचित इतनी शक्ति न त्रावे। मेरा उत्तर यह कि यदि सारी जनता के प्रयास से स्वराज्य मिले, जैसा कि ऋहिंसा के उपाय में होगा, तब तो किसानों की श्रावाज सर्वीपरि होमी चाहिये। पर यदि ऐसा न हो स्त्रीर जनता तथा सरकार के बीच एक सीमित बोटाधिकार के ब्राधार पर समझौता हो, उस हालत में जमीन को जातने वालों के स्वार्थी पर बड़ी देख-रेख रखनी पड़ेगी । त्र्यवश्य यदि धारासभायें किसानों के हितों की रचा न कर सकें तब तो हर हालत में सत्याग्रह श्रीर श्रमहयोग का ब्रह्मास्त्र है ही। पर जैसा कि मैंने १९२२ में ही चिराला पेराला में कहा था कि अन्त तक सही कानूनसाजी श्रीर न गरम व्याख्यानों की बड़ी-बड़ी बातें ही किसान को बचायेगी, बल्कि श्रहिंसात्मक संग-ठन, श्रनुशासन, त्याग ही उसे श्रन्याय तथा दमन से बचायेगा।

श्री रंगा—बम्बई की ग्र॰ भा॰ कांग्रेस कमेटी का प्रस्ताव जनता को यह त्राश्वासन देता है कि राष्ट्रीय सरकार तथा स्वराज्य में शक्ति जमीन पर किसान तथा कारखानों पर मजदूर को दिलायेगा। क्या हम यह कह सकते हैं कि इसं प्रस्ताव का ऋथं यह है कि कांग्रेस का लक्ष्य किसान-मजदूर-प्रजा राज्य है।

महात्मा गांधी—न सिर्फ बाद को बल्कि पहले भी। कांग्रेस का लक्ष्य है लोकतांत्रिक-किसान-मजदूर-प्रजा राज्य।'' फिर यह नारा क्यों ? केवल नारेबाजी

स्वयं गान्धी जी के द्वारा इस व्याख्या के बाद यह गुंजाइश नहीं रह जाती कि कांग्रेस द्वारा दिये गये किसान-मजदूर-राज की अन्तर्गत वस्तु क्या है इसमें सन्देह रहे। कांग्रेस लोकतांत्रिक प्रजातंत्र (Democratic Republic) चाहती है। इसी को धुमाव-फिराव के साथ किसान-मजदूर-प्रजा-राज कहा गया है। फिर भी इस बात को छिपाकर किसान-मजदूर-राज्य का नारा क्यों दिया जा रहा है यह स्पष्ट है। इस प्रकार बज्र चुराकर दवावराजनीति वाले वामपित्वयों को निरस्त्र कर देना चाहते हैं, पर वे इस बात को भूल जाते हैं कि सचमुच उसकी अन्तर्गत वस्तु को उसके वैज्ञानिक अर्थ के साथ स्वीकार किये बगैर ऐसी नारेबाजी सफल नहीं हो सकर्ती।

# अतिजोशीले श्री केशवदेव मालवीय

त्रवश्य श्री केशवदेव मालवीय की तरह श्रांतिजाशीले दिल्ल्एपंथी हैं जो यह चाहते हैं कि कांग्रेस वामपिल्यों तथा समाजवादियों के सब नारों को स्वीकार कर ले, बिल्क उनसे सवा नारे दें। उनका कहना है कि "कांग्रेस को चाहिये कि वह घोषित कर दे कि वह सामापद्धति में श्रामूल परिवर्तन चाहती है तथा वह एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना के लिये लड़ रही है जिसमें जमीन तथा उत्पादन के साधन श्रान्तिम रूप से मेहनतकशों के हाथों में रहेंगी न कि व्यक्तियों के हाथों में ।"

"श्रवश्य इम प्रारम्भ में एक परिवर्तनकालीन युग की व्यवस्था करेंगे क्योंकि यह समभ लेना गलत है कि युगों की पुश्त-दर-पुश्त चली आई हुई समाजिक आदतें, रिवाज सब रात-भर में भुला दिये जायेंगे। लोकतंत्र का यह विस्तृत प्रयोग बन्नसर तरीके से किया जायगा, पर सावधानी से ।"

"मैं इसिलिये चाहता हूँ कि राष्ट्रीय काँग्रेस मजदूरों, किसानों तथा सामयिक रूप से मध्यवित्त श्रेणी के लिये बोले तथा उनके हितों की रहा करे। काँग्रेस का लह्य समाजवादी गठन युक्त मजदूर-राष्ट्र होना चाहिये।"

# युद्ध केवल बढ़ कर नारा देने का नहीं

ऐसे लोग जिन्होंने साधारण बुद्धि से छुट्टी ले ली है, उनके नजदीक ही वामपची और दबाव राजनीतिजों के बीच का जो युद्ध है, वह केवल बढ़-बढ़ कर नारे देने का ही युद्ध है। ऐसे लोगों के अनुसार जो भी पार्टी बढ़कर नारे दे और खूब डींग मारे उसी के माथे पर सेहरा रहेगा। इसलिये केशवजी अपनी आविष्कार से खुश होकर इसका ढिंढोरा पीटने चल दिये। वे चाहते हैं कि काँग्रेस इस आविष्कार से फायदा उठावे और इसे प्रहण कर ले। वे समभतें हैं कि जहाँ काँग्रेस ने ऐसा किया कि तहाँ वामपच्च का भूत छोड़ कर भागेगा और उनका बुलबुला फूट जायगा। वे स्पष्ट कहते हैं "इस प्रकार की वातों को कहने से किसान सभा, काँग्रेस समाजवादी दल, कम्युनिस्ट दल सब देश के महान दल के अन्दर बेकार हो जायेंगे। इनको काँग्रेस के अन्दर पनपने नहीं देना चाहिये।"

## श्री मालवीय एक हद तक ठीक

हमारे लायक मित्र को पहले तो यह बता देना चाहिये कि उनका यह त्राविष्कार कुछ नया नहीं है। मुसोलिनी और हिटलर ने पहले ही यह त्राविष्कार किया था। दूसरी बात यह है कि यह केवल बढ़-बढ़ नारा दे देने की बात नहीं है। अवश्य श्री मालवीय के प्रति न्याय करने के लिये यह जरूरी है कि यह बता दिया जाय कि हमारे राजनैतिक लेत्र में बहुत से ऐसे महानुभाव हैं जो वामपत्ती के रूप में चल रहे हैं, पर वे केवल लम्बी जीभवाले दिल्एएपं ली हैं। न तो तरीके में ही और न विश्वदृष्टि में ही उनमें और उन लोगों में जिनका वे विरोध कर रहें हैं कोई फर्क है। इनमें से बहुत से तो कर्तई समाजवादी नहीं हैं और समाजवादी दलों के इर्द गिर्द जमा हो गयें हैं कि वे समभतें हैं कि इस प्रकार उन्हें आहि दे जल्दी मिल जायेंगे। इन लोगों को तो समाजवाद के सम्बन्ध में कुछ आता-जाता ही नहीं है। ऐसे लोग समाजवादी शिविर के लिये लज्जाजनक हैं। अवश्य ही यदि दिल्एपची इन लोगों के नारों को अहए कर ले या चुरा लें, तो इन लोगों के पैर के तले की जमीन खिसक जायगी। यहाँ तक केशवजी का कहना बिलकुल ठीक है। ऐसे चेत्र में केशव जी का आविष्कार या मैं उसे पुनराविष्कार कहूँ कुछ न कुछ वर्ष अवश्य गला लेगा।

## पर सभी वामपक्षी नारेबाज नहीं, उदाहरण सुभाष त्रादि

スペックについていると

पर केशव जी ऐसे लोगों को दुःख देने के लिये कुछ वास्तविक वामपची और समाजवादी हैं जिनके न केवल वाक्य ही भिन्न हैं पर कार्य भी भिन्न हैं। उदाहरण सुभाष बाबू को लिया जाय। वे अपने तर्क के अन्तिम छोर तक गये। वे संग्राम के तकाजे के अनुसार तरीकों तथा साधनों से भिन्नके नहीं। वे चोरी से भारत के बाहर चले गये। फिर उन्होंने आजाद हिन्द फौज का सङ्गठन किया। क्या गान्धी जी, मशरूवाला, जाजू इत्यादि ऐसा कर सकते हैं? क्या यह कल्पना की जा सकती है कि किसी भी परिस्थिति में ये आजाद हिन्द फौज का सङ्गठन कर सकते हैं! फिर जयप्रकाश जी योगेन्द्र शुक्क, योगेश चटर्जी, अक्या तथा अन्य ऐसे लोगों को लिया जाय जिन्होंने १६४२ में जिन तरीकों से काम किया एक सच्चा गाँधी-वादी कभी नहीं कर सकता। गाँधी जी या ऐसे लोग जो उनमें विश्वास रखते हैं किसी भी हालत में जेल की दीवार नहीं फाँदेंगे, अफसरों को मारने के लिये गुप्त षड़यंत्र इत्यादि नहीं करेंगे। तो यह मानना हो पड़ेगा कि इन लोगों के दृष्टिकोण में और गाँन्धी जी के दृष्टिकोण में मौलिक प्रभेद है।

#### १९४२ में वामपक्षी के अलावा भी लोग थे

श्रवश्य मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि १६४२ की काँति में जिन लोगों ने उस प्रकार के कायों में भाग लिये जिसे सरकारी तौर पर 'तोड़फोड़' बताया गया है, सब के वामपची या समाजवादी ही थे। सत्य इससे कहीं दूर है। इनमें से तो बहुत से किसी दल के नहीं थे। इन 'तोड़फोड़' वालों में से बहुत से तो काँग्रेस के भी नहीं थे। बात यह है श्रव की बार जनता स्वयं जगी थी। इन्होंने तो पार्टियों का नाम भी नहीं सुना था। मुक्ते इसमें भी सन्देह है कि इनमें से सभी यह भी जानते थे कि नहीं कि काँग्रेस क्या है, पर श्रपनी निश्चित काँतिकारी वृत्तियों से परिचालित होकर वे उस शोषक पद्धति का श्रन्त करने के लिये चल पड़े थे, जिसने उनका खून! पीकर तथा उनका श्रपमान कर करके उन्हें कहीं का नहीं रक्खा था।

# १९४२ में कई दक्षिणपंथी क्रान्तिकारी

त्रीर इस क्रान्तिकारी जनता के साथ-साथ कुछ कट्टर दिल्णपंथी थे जिन्होंने नये तरीके को प्रहण किया, तार काटना, बम बनाना त्रादि कार्य में भाग लिया। मुक्ते ऐसे कई दिल्ल्णपंथियों से जेलों में मिलने का मौका मिला। मैंने इन दिल्ल्णपंथियों क मुँह से उनकी वीरगाथायें सुनी त्रौर मैंने उनकी वैसे ही प्रशंसा की जैसे मैंने खुदीराम, कन्हाईलाल, काकोरी के शहीद, भगतसिंह, त्राजाद इत्यादि की सराहना की थी।

### पर ये बाद को पछताये

मैं ऐसे मित्रों का नाम न लूँगा क्योंकि वायसराय के साथ जेल

से किये गये गांधी जी के पत्र-व्यवहार के बाद इनमें से कई की तो बोलती बन्द हो गई श्रीर इनको देखकर यह जात होता था कि ये घवड़ा गये हैं श्रीर अपने श्रमधिकृत कृत्यों को भूल जाना चाहते हैं। इन लोगों ने १६४२ में जो कुछ भी तार काटे तथा पटरी श्रादि उखाड़ी थी, वह इस घारणा के श्रमुसार किया था कि कांग्रेस इनका समर्थन करती है, पर जब इन्हें मालूम हो गया कि बात ऐसी नहीं है, तो ये पछताने लगे कि उन्होंने ऐसे कार्यों में भाग लिया था। वे श्रगर किसी कारण से नहीं तो इस कारण से घवड़ाये कि कहीं इन 'गलतियों' के कारण गांधी जी के निकट वे पंकि ज्युत न हो जायँ श्रीर ऐसा होने का जो नतीजा हो सकता है वह न हो।

#### कोई भी वामपक्षी पछताता न होगा

そうにメアックマッグについているアガイ

पर मुक्ते निश्चय है कि कोई भी वामपत्ती या समाजवादी यह रूख न लेगा। जिन दित्त्रणपंथियों ने १६४२ में कथित 'तोड़फोड़' में भाग लिया, कार्य की दृष्टि से वे उसी श्रेणी में त्राते हैं जिसमें सुभाष, जयप्रकाश, श्रदणा, योगेश चटर्जी श्रादि त्राते हैं, पर वस यहीं तक। इन दोनों तरह के लोगों के मानसिक रूख में श्राकाश-पाताल का अन्तर है। यदि फिर दूसरा १६४२ श्रावे तो ये पश्चातापप्रस्त दित्य-पंथी अपनी 'गलतियों' की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, पर वामपत्ती श्रौर समाजवादियों के विषय में यह बात नहीं कहीं जा सकती।

## त्रागामी संग्राम में भी कुछ दक्षिणपंथी होगे

श्रवश्य इसका अर्थ यह नहीं है कि आगामी संप्राम में केवल वामपत्ती तथा जनता ही रहेगी जो वास्तिवक संप्राम के समय हमेशा वामपत्ती ही होती हैं। नहीं, कान्ति की शक्तियां बड़ी प्रवल होती हैं। जिस समय संप्राम की बाद आयेगी, उस समय बहुत से दित्तिण्पंथी फिर वह जायँगे। गत बार वे इस धोखे में बहे थे कि कांग्रेस ने इन तरीकों को अपनाया था। श्रवकी बार वे किसी और धोखे में होंगे, श्रीर उस घोले की श्राड़ में इतिहास उनसे वह काम ते लेगा जो लेना चाहेगा। श्रवश्य इस वार मशरूवाला, जाज श्रादि का पदस्खलन न होगा। वे राजा कैन्युट की तरह कान्ति के श्रमसर होने वाले महासागर को हुक्म देते। रह जायँगे कि श्रागे मत बढ़ो, पर उसका नतीजा वही होगा जो पहले हुआ। तब की बार कान्ति इनको लेकर बही थी, श्रवकी बार इनके ऊपर से श्रीर जरूरत पड़ी तो इन्हें डुवाकर बहेगी।

#### वामपक्षी कौन हैं

किसी भी हालत में दोनों रुखों का प्रभेद स्पष्ट है। वामपची या क्रान्तिकारी वह है जिसमें किसी प्रकार श्राधिदैविक निषेधवीध (Mataphysical inhibition) नहीं है श्रौर जो संग्राम की श्रावश्यकता के तकाजे के श्रानुसार चलने के लिये तैयार है। उसके निकट यह नियम कि प्रतिपच्ची चाहे खेल के नियमों को मानकर चले या न चले, उसे श्रात्मत्याग स्वीकार कर खेल के नियमों का पालन करना चाहिये विलकुल मूखता है।

## १९४२ पर श्री सम्पूर्णानन्द

श्री सम्पूर्णानन्द जी ने १६४५ के दिसम्बर की कांग्रेस कार्यसमिति के प्रस्तावों पर टीका करते हुये जो कुछ कहा, वह इस सम्बन्ध में श्रासांगिक है। उन्होंने कहा:—

"त्राजाद हिन्द फौज की वीरता तथा कष्टों ने लोगों को और भी गहराई के साथ स्पर्श किया। इन व्यक्तियों को देशमक्ति तथा साहस का क्या कहना था और सुभाष बाबू जनता के इतने प्रिय हो गये कि उनको इस जनप्रियता से उतारना बहुत मुश्किल था। हाई कमांड ने इस परिस्थिति को खूब तौल लिया। स्पष्ट ही है कि कुछ दिनों के लिये इसके पाँव खिसक गये। कुछ भी हो इसने यह तय किया कि इसका पूरा फायदा उठाया जाय और इसने श्रपनी जबर्दस्त आवाज १९४२ तथा ऋाजाद हिन्द फौज के वीरों की प्रशंसा में लगा दिया। सुभाष जिनके सम्बन्ध में यह समक्का जाता था कि वे मर गये हैं, इतने प्रशंसित हुये कि यदि वे जीवित होते तो उसकी हसद करते।

"स्पष्ट है कि अब यह समभ लिया गया है कि इस खेल को काफी दूर तक चलने दिया गया और हमें ऋव ठहर जाना चाहिये। कार्य को कार्य करने वाले से अलग नहीं किया जा सकता और यदि १६४२ की तथा आजाद हिन्द फौज की अहनियत को बढ़ने दिया गया. तो फिर तो ऐसे लोगों के शक्ति आरूढ़ होने के लिये जमीन पैदा हो जायगी जा शुरू से ही यह कहते आ रहे हैं कि नपी-तुली कट्टर विचारधारा को लेकर चलना चाहिये। इसलिये अब यह फैसला किया गया कि धारा उलट दो। ऋव हमारे जिम्मेदार नेतागण यह कहने लगे कि आजाद हिन्द फौज की पैरवी का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिये कि उनके तरीके का समर्थन किया जा रहा है। यह भी कहा गया कि कांग्रेस ने इस काम के बीड़े को उठा लिया कि कोई ऐसा नहीं था जा इसे उठा लेता । इस प्रकार यह सारा काम एक तरह की परोपकारी सेवासमिति का कार्य हो गया और फिर इस पर अहिंसा सम्बन्धी कायसमिति वाला प्रस्ताव त्रा गया । यह समभ में नहीं त्राता कि इस महान समिति ने इस समय देश के सन्मुख यह प्रस्ताव क्यों रक्खा । ऋखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बम्बई में तो यह प्रस्ताव पास कर ही चुकी थी कि कांग्रेस की नीति अहिंसात्मक है। बम्बई और कलकत्ता के बीच में कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि फिर से इस पर जोर दिया जाता। इस बात में क्या तुक था कि कुछ खास तरह के कामों को अलग करके उन्हें अहिंसा विरोधी बताया गया।

"यह ख्याल हुये बिना नहीं रहता कि जिसने भी इस प्रस्ताव की रचना की या उसको आगो बढाया, उसे यह हिम्मत नहीं हुई कि वह इस प्रस्ताव को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने त्राता । इसलिये इस प्रस्ताव को एक तरह के चुपचाप पारिवारिक सम्मेलन में पास कर दिया गया ।"

## सम्पूर्णानन्द जी का निराशावाद

यह सब तो सम्पूर्णानन्द जी जो कुछ कह रहे हैं वह ठीक ही है, पर वे एक बहुत निराशावादी तरीके से अपने वक्तव्य की समाप्त करते हैं जिससे सहमत होना सम्भव नहीं। वे कहते हैं:—

"इस प्रस्ताव में न केवल फिर से यह बताया गया है कि अहिंसा के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति क्या हैं, बिल्क इसमें कांग्रेस की भविष्य नीति प्रतिफलित हुई है। अनुदार लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि यह प्रस्ताव लार्ड वेवल के कहने पर पास किया गया है, पर मैं उतने दूर तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं समस्ता। कुछ कामों को कांग्रेस के मौलिक सिद्धान्तों का विरोधी बताकर कार्यसमिति ने भविष्य में आने वाली चीजों के आकार का भी निर्णय कर दिया है। अब या तो आगे कोई आन्दोलन तथा विद्रोह होंगे ही नहीं, या होंगे तो बिलकुल गान्धीवादी ढंग पर होंगे। अब कोई सार्वजनिक उथल-पुथल या तोड़फोड़ नहीं होगी। १६४२ की गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। महीनों पहले से कार्यसमिति स्पष्ट हिदायतें दे देंगी जिनमें यह बताया जायगा कितनी भी तैश दिलाये जाने पर भी अमुक-अमुक बात नहीं होगी।

"इस प्रस्ताव में जिन तीन वातों की मुमानियत की गई है, वे तो महज शुरुश्चात के तौर पर है, इस सूची को श्रौर भी विस्तृत किया जा सकता है जिससे 'तोड़फोड़ वालों' के लिये कोई गुं जाइश ही नहीं सत्याग्रह श्रौर श्रसयोग सो भी शायद सीमित दायरे पर हो पर/इसमें जनता को दूर ले जायगा, वह केवल सहानुभूति के साथ तमाशा देखेगी। इस प्रकार जो सीमित तथा तंग कार्यक्रम बनेगा, उसमें जनता के लिये श्रपनी उन्मेषशालिनी बुद्धि के प्रयोग की, नई नीति की कोई

गुंजाइश नहीं रहेगी श्रीर न ऐसे नये नेताश्रों को निकलने का कोई मौका रहेगा जो पुराने नेताश्रों की जनप्रियता या मर्यादा को चुनौती दे सकेंगे। हम लोगों में से जिन लोगों ने यह समभ रक्खा है कि श्रागे चल कर पहले से जबर्दस्त श्रान्दोलन होगा, उन्हें इन बातों को खूब समभ लेना चाहिये। श्रिहंसा के जादूभरे मंत्र ने श्रवसर तरीके से भविष्य के लिये ऐसे श्रान्दोलनों की श्राशा पर पानी फेर दिया है।"

#### यह निराशावाद अकारण

ペットペーンメア かたてはソンニスパー・インピート

श्री सम्पूर्णानन्द जी ने यह जो निराशावाद श्रीर पराजयवाद दर्शाया है, वह अहेत्क है। जब वे स्वयं ही यह मानतें हैं कि ''श्रगस्त १६४२ की घटनात्रों ने तथा बाद की घटनात्रों ने जिन्हें सब लोग गर्व के साथ अगस्त-विद्रोह कहते हैं, सरकार तथा हाई कमांड के हिसाबों पर पानी फर दिया। हाई कगांड ने अव्यल तो कोई हिसाब ही नहीं लगाया था पर जितना लगाया था उसी की बात हो रही है। जनता ने इतनी उन्मेषशालिनी बुद्धि, सङ्गठन तथा प्रत्यत्पन्मतित्व दिखलाया कि कोई भी इन्हें इस काबिल समभता नहीं था। सब से बड़ी बात है कि कीड़े ने करवट ली थी। न केवल लोगों ने त्याग त्रीर सहनशक्ति के साथ मार को सहन किया था, बल्कि कहीं-कहीं इसका जवाब भी दिया गया था। सब से आश्चयं की बात है कि सरकार के एजेन्ट जिस नीचता तक उतरे थे, किसी भी चेत्र में जनता उस पशुता तथा नीचता के दर्जे तक नहीं उतरी। जनता की स्रोर से स्त्रियों का अपमान नहीं हुस्रा स्रोर न सम्पत्ति लूटी गई। लोग श्रपना साधारण काम करते जाते श्रौर कोई उन्हें नहीं छेड़ता और साम्प्रदायिक वैमनस्य का कहीं पता नहीं था। आगे जनता किसी की कठपुतली नहीं रहेगी

फिर सम्पूर्णानन्द जी निराश क्यों हैं ? जब १६४२ ३ में चीजों . का नकशा गाँधी जी के नकशे के मुताबिक नहीं हुआ, तब वे क्यों डरते हैं कि जनता दबाव-राजनीतिजों के हाथों में कठपुतली बनी रहेगी त्रीर घटनायें उन्हीं की योजना के अनुसार चलेंगी ? उस बार जनता ने सामाजिक, आर्थिक शिक्यों के द्वारा परिचालित होकर घटनाओं को अपने हाथों में ले लिया और इतिहास निर्माण किये थे। मुक्ते निश्चय है कि वे ऐसा ही आगे भी करेंगे। जनता ने ही गाँधी जी को जन्म दिया। तब हम यह आशा क्यों न करें कि आवश्यकता करने पर लेनिन तथा बालशेविक पार्टी को जन्म देगी। अवश्य ही यह दुराशा मात्र नहीं है न।शाब्दिक आतशबाजी है, मैं बिलकुल स्पष्ट देख रहा हूँ कि घटनायें उसी ओर जा रही है। दबाब राजनीतिज्ञ अपने ढक्क से पासे में गड़बड़ी कर रहे हैं पर वे कुछ भी करें वे हारेंगे यह सुनिश्चित है।

## कांग्रेस नेताशाही में घवराहट

१६४२ तथा आजाद हिन्द फौज की गर्दनतोड़ प्रशंसा के बाद एकाएक काँग्रेस की नेताशाही आतंकग्रस्त हो गई है, इससे प्रमाणित होता है कि ऐसी शक्तियाँ गतिशील हैं कि उनको घवड़ाहट हो रही हैं। फरवरी (१६४६) को नाविक सेना के विद्रोह ने तो नेताशाही का होश गुम कर दिया। इसी प्रकार के कारणों से काँग्रेस को शुद्ध करने का नारा है। इसी कारण कहा जा रहा है कि किसान-मजदूर-राज के नारे को अपनाया जाय। इसी लिये इस बात का आविष्कार किया गया कि लक्ष्य के सम्बन्ध में और भी गरम नारे अपनाये जाय। पर काँग्रेस इन सलाहों को मान कब सकती है जब कि वह केवल रामराज्य अर्थात् शुभेच्छापूर्णं वर्ग-शासन चाहती है। केशव जी और दूसरे चिल्ला-चिल्ला कर भले ही अपने गले फाड़ डालें, पर नेताशाही के मार्ग में कई व्यवहारिक रोड़े हैं जिससे वे लक्ष्य के सम्बन्ध में गरम नारों को अधिक दूर तक ग्रहण करके नहीं ले जा सकती।

जिस दिन पत्रों में केशन जी का उल्लिखित आविष्कार प्रकाशित हुआ था, उसी दिन यह छोटी सी खबर प्रकाशित हुई थी:—

#### **"पटेल की सेवायें सोने में तौली गई"**

श्रहमदाबाद १२ जनवरी, श्राज शाम को सर्दार पटेल को मिल मालिकों के श्रसोशिएशनने पाँच लाख एक रुपये का एक चेक दिया। मिल मालिकों के श्रसोशियेशन के सभापित सेठ शंकरलाल बालभाई ने कहा कि सरदार ने जो देश सेवायें की हैं, उन्हीं के लिये यह एक तुच्छ प्रतीक रूपी भेंट है।

सरदार पटेल ने उत्तर देते हुए कहा कि वे श्रहमदाबाद में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, यहीं से उन्होंने श्रपने सार्वजनिक जीवन का सूत-पात किया। उन्होंने मिल मालिकों से यह कहा कि वे केवल सूती मिलों तक ही श्रपनों को सीमित न रक्खे, बल्कि दूसरे घन्चे भी खोलें। (ए० पी:)"

किसान-मजदूर-राज चाहना और मिल मालिक संघ से पुजाना

क्या यह सम्भव है कि कोई क्कित जो सचसुच किसान-मजदूर राज चाहता है, जो लूटने वालों को लूटने का पच्चपाती है, जो सब कारखानों,खानों इत्यादि का समाजीकरण ( केवल रष्ट्रीयकरण नहीं) चाहता है उसकी सेवान्नों को मिल मालिकों का संब इस प्रकार सोने से तौलेगा ? स्मरण रहे कि यह केवल एक मिल मालिक के बहक जाने की बात नहीं, इस प्रकार शोषक वर्ग के एक न्नाध व्यक्ति का बहक जाना सम्भव है बिटक इस प्रकार शोषक वर्ग के एक न्नाध व्यक्ति का बहक जाना सम्भव है बिटक इस प्रकार शोषक वर्ग के एक न्नाध व्यक्ति का पूट जाना इस बात का द्योतक है कि काँति होने जा रही है, पर सारा मिल-मालिक संघ मजदूर-राज के पुजारी की पूजा करे, यह विश्वस करना मूखता है। स्पष्ट है कि इस नारे में ही कोई ऐसी बात है जो मिल-मालिकों को डराती नहीं। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार किसान-मजदूर-राज के नारे के रूप में काँग्रेस नेताशाही

ने जिस पिस्तील को शोषक वर्ग के माथे पर पकड़ रक्ला है, वह खिलौने वाली पिस्तील है श्रीर शोषकवर्ग इस बात को श्रव्छी तरह समभता है।

## किसान मजद्र राज का नारा नारा ही

इसलिए बेचारे केशव जी का स्राविकार कांग्रेस के क्ड़ेखाने में सड़ेगा। सारी परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस नेताशाही ने उसी तरीके को स्रपनाया है जो गाँधी जी का है। किसान-मजदूर-राज का नारा दिया जा सकता है, पर इसके स्रधिक न्योरे में जाने की जरूरत नहीं। हाँ यदि कोई न्योरा माँगे तो स्राधिदैविक बातें कही जाँथ स्त्रौर स्रसली मामले को बराया जाय। पर जैसा कि हम देख चुकें हैं कभी-कभी गाँधी जी को प्रश्न पूछने वाले तंग करके स्रधिक पूछ बैठतें हैं स्त्रौर तब उन्हें मजबूर होकर गाँधीवादी समाजवाद के बुलबुले हो तांड़ कर उसमें से ट्रस्टीत्व की बदबू को फैलाना पड़ता है।

# ट्स्टीत्व की बद्बू

१६४५ के ५ सितम्बर को यह प्रमाणिक समाचार प्रकाशित हुआ:—

"कानपुर, ५ सितम्बर, आचार्य नरेन्द्रदेव और श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी महात्मा गाँधी से २८ अगस्त को पूना में मिले। उनके साथ महत्वपूर्ण मजदूर-समस्याओं पर विचार-विनिमय किया। अपनी बातचीत के दौरान में इन दो नेताओं ने पूछा कि क्या राष्ट्रीय काँग्रेस तथा मजदूर कांग्रेस की तरह संघ अपने विधान में 'सत्य और अहिंसा' की जगह पर 'शान्तिपूर्ण और वैद्य' शब्द लगा सकता है। इस पर कहा ज़ाता है कि गांधी जी ने यह कहा उनका उन लोगों के साथ मतमेद है जो यह समकतें हैं कि सत्य और अहिंसा राजनैतिक शब्द नहीं है। राजनैतिक चेत्र में 'शान्तिपूर्ण और वैद्य' शब्द अधिक उपयुक्त है। महातमा जी ने यह कहा कि कांग्रेस के विधान में भी इन शब्दों को तो उन्होंने ही रखवाया है। पर इस चेत्र में चूँक मजदूरों से काम है 'ये शब्द राजनैतिक नहीं है' इत्याकार आपित का कोई अर्थ नहीं होता। मजदूरों को सीधे सरस तरीके से यह बता देना चाहिये कि वे क्या करें और क्या न करें।"

ट्रस्टीत्व के सम्बन्ध उन्होंने कहा कि 'संघ के विधान में इसका उल्लेख नहीं है, पर यह तो सभी जानते हैं कि इस शब्द के साथ उनका नाम स्थायी रूप से लगा हुआ है। इस पर कोई वादविवाद करे तो वह उचित ही है।"

उन्होंने कहा कि "वर्ग संघष को तीव्रतर नहीं बनाना चाहते। मालिकों को ही ट्रस्टी हो जाना चाहिये। हाँ वे ऐसा कह सकते हैं कि वे मालिक भी रहेंगे श्रीर ट्रस्टी भी। उस हालत में हमें उनका विरोध करना तथा उनसे लड़ना पड़ेगा। उस हालत में सत्याग्रह हमारा श्रस्त्र होगा।" गान्धी जो ने कहा "यदि हम वर्गहीन समाज मी चाहें तो हमें गृहयुद्ध नहीं करना चाहिये।" (ए० पी० श्राई०)

इस प्रकार केशव जो के • आविष्कार का कांग्रेस में पेटेन्ट होने की कोई आशा नहीं। त्राण का मार्ग दूसरा हो हैं। वह यह है कि आधिदैविक दर्शन को अपनाया जाय, उसके साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा आदि अपनाई जाय, जिनसे जनता किसी बात को अधिक गहराई तक न ले जाय।

The state of the s

# सातवां ऋध्याय



# सांगठनिक समस्यायें

#### महात्मापन में खतरा

पर जनता ने सबक ले लिये हैं। वह किसी भी हालत में उस सबक को भूल नहीं सकती जिसको उसने विपुल त्यागों का दाम देकर सीखा है। महात्मापन में फायदा भी है और नुकसान भी। एक महात्मा कोई भी मूर्खतापूर्ण से मूर्खतापूर्ण वात कह सकता है और जनता कहेगी तथास्तु-ग्रामीन। एक महत्मा के सम्बन्ध में यह समभा जाता है कि वह ईंट को दीवारों के बीच से देख सकता है, पर साथ ही ऐसा हो सकता है कि व्यवहारिक विषयों में उसकी एक वात गम्भीरता के साथ न मानो जाय। बात यह है कि महात्मा तो महान ग्रात्मा ही है। वे तो ऐसे-ऐसे ग्रादशों का ग्रनुसरण कर सकते हैं जो साधारण व्यक्तियों के लिये बिलकुल। ग्राप्य ग्रीर ग्रासम्भव है। एक महात्मा चाहे तो सत्य ग्रीर ग्राहिंसा की प्रशंसा में शतमुख हो सकता है। यह तो उनके लिये स्वामाविक है। पर उनका ग्रादशें साधारण व्यक्ति के लिये बहुत ऊँचा है। सच तो यह है कि ग्राव जिस समय माहत्मा जी सत्य ग्रीर ग्राहिंसा वाले ग्रपने प्रिय विषय पर कुळ कहते हैं तो उसको कोई सुनता नहीं है।

## महात्मा को बातों को अनसुनी

दिसम्बर १६४५ के प्रदर्शनों के कारण कार्य-समिति ने ऋदिंसा के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव रक्खे, पर फिर भी सुभाष दिवस (२३ जनवरी, १६४६) और बाद के कई अवसरों पर जनता ने इस प्रस्ताव के विपरीत आचरण किया। जहाँ तक महात्मा जी की अहिसा है, उसे कोई गम्भीरता के साथ अहण नहीं करता। कुछ लोग तो यह कहते हैं कि सरकार की आंखों में धूल मोंकने के लिये इसे एक कानूनी दाँव-पेंच के रूप में लेना चाहिये। दूसरे कहते हैं यह उस प्रिय बुड्ढे का बुढ़भस मात्र है, इसे गम्भीरता के साथ लेने की आवश्यकता नहीं। बहुत से बुद्धिमान गाँधीवादी भी अब कहने लगे हैं कि मुँह से सत्य और अहिंसा की हिमायत की जाय, इसे गाँधी जी के नेतृत्व का ट्रैक्स समभा जाय। कुछ लोग कहते हैं कि बुढ़ापे का कुछ तो खराज होगा ही।

#### जनता का नया रुख

スタイプというでしている。

गाँधीवाद के सारमाग के प्रति जनता का यह एख युग का सूचक है। १६४२ के पहले भी यह एख कुछ-कुछ था, पर अब तो यह जनता के दिमाग में घर कर गया है। महात्मा के द्वारा बोले हुए अग्रेर पंडित नेहरू के फाउन्टेनपेन से लिखे हुए लाखों प्रस्तावों से दीवार पर का वह लिखा मिट नहीं सकता को सैकड़ों शहीदों के पिवत्रतम रक्त से लिखा गया है। केवल यही नहीं जब गाँधो जी इसके साथ-साथ अपने आधिदैविक दर्शन को जारी रखते हुए यह कहते हैं कि बन्दे मातरम और जय हिन्द दोनों अच्छे हैं, पर बन्दे मातरम अधिक वरणीय है, तो जनता जयहिन्द के तुमुल घोष से इसका उत्तर देती है। क्या ट्रेजेडी है!

## आजाद हिन्द फौज और नेताशाही

जिस समय आजाद हिन्द फीज के सम्बन्ध में सब से पहले विश्वास योग्य खबरें आईं, उसी समय यह स्पष्ट हो गया कि जनता में इसकी खूब कद्र होगी, इसीलिये नेताशाही ने इससे फायदा उठाने की बात सीची। इस प्रकार काँग्रेस की नेताशाही ने ही आजाद हिन्द फीज को एक राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में तथा चयहिन्द को विद्रोही भारत के युद्धघोष में परिणत करने में कारण स्वरूप हुई। यह जो स्त्राध्यात्मिक कदम उठाया गया यह एक बहुत ही भौतिक लच्य याने चुनाव जीतने के लिये किया गया। पर इस प्रलोभन के कुछ दूर के नतीजे हुए।

नेताशाही कुटिल, जनता सरल

नेताशाही ने १६४२ की प्रशंसा की थी। जनता ने इसका अपने लायक मतलब लगा लिया। बात यह है कि जनता तक संग्रह नहीं पड़ी हुई है। उसके मन तो सीधे सरल तरीके से काम करते हैं। वे दो और दो चार लगाते हैं ग्रौर अपने उपसंहार निकाल लेते हैं।

इसके बाद ख्राजाद हिन्द फीज की प्रशंसा ख्रीर जयहिन्द का नारा ख्राया। जनता ने जो कुछ सीखा था वह इस्पात की कीलों से उनकी ममचेतना पर जड़ गई। ख्रव इस सबक के विरुद्ध सारी बक-बक व्यर्थ है। दबाव राजनीतिज्ञ कितना भी टालें पर ख्रमला संग्राम ख्राकर रहेगा ख्रीर उस समय जनता यह दिखायेगी कि वह क्या है? मैं श्री सम्पूर्णानन्द के निराशावाद से सहमत नहीं हूँ। मैं इससे भी ख्रागे जाता हूँ, मैं यह कहता हूँ कि जैसे १६४२ में गाँधीवादियों ने भाग लिया था, उसी प्रकार उसमें से बहुतों को ख्रागे संग्राम में चाहे ख्रानिच्छा से ही काम करना पड़ेगा। १८४२ की ख्रसफलता की रोशनी में कार्य

यदि नेताशाही चुनाव के दौरे की अपनी क्रान्ति, इनकलाब और बगावत सम्बन्धी बातों पर गम्भीर होती तो वह १६४२ की क्रान्ति की नाकामयाबी के कारणों को समभ कर इस नाकामयाबी की रोशनी में कांग्रेस का नये आधार पर संगठन करती। पर ऐसा कहां हो रहा है ? जहां तक मैं देख पा रहा हूँ तरह-तरह की बातचीत के बावजूद कांग्रेस

जहा तक म दल पा रहा हू तरह-तरह का बातचात क बावजूद काग्रंस का उसी बाबा आदम के ढक्न पर शिथिल संगठन हो रहा है। चवली वाली सदस्यता ऋौर वह भी एक बड़ी हद तक बोगस। यही कांग्रेस संगठन का मध्यविन्दु है। ऋब भी इसी शिथिल सदस्यता पर लोगों का विश्वास है।

#### रूस की वालशेविक पार्टी और कांग्रेस

रूस की वाजशेविक पार्टी की बात ली जाय। १६१७ में जब कान्ति हुई इसके सदस्यों को संख्या ४०००० से ज्यादा नहीं थी। इतने ही सदस्यों से पार्टी कान्ति की अप्रदूत हो सकी, पर कांग्रेस के तो लाखों सदस्य हैं। फिर भी यह बालशेविक पार्टी को तुलना में कहाँ है ? केवल संख्या कुछ नहीं है। सदस्यों की किस्म से ही वारान्यारा होता है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ कि चवकी की सदस्यता दूर कर दी जाय। नहीं वह रहने दी जा सकती है, पर एक अलग ठोस सदस्यता होनी चाहिये। यह ठोस सदस्यता गांधी-सेवा-संघ के ढक्क पर नहीं, बिल्क बालशेविक पार्टी के ढक्क पर होना चाहिये। हाँ, इसमें केवल इतना भेद तो रहेगा हो कि कांग्रेस बहुवर्ग संस्था है और बालशेविक पार्टी वर्ग संस्था। विचारधारागत शिन्ता, राजनीति, इतिहास का कुछ जान यह सब ऐसे सदस्यों को दिया जाना चाहिये।

#### १९४२ असफल पहले इतना तो मानो

बात यह है कि १६४२ की नाकामयाबी से फायदा उठाने की मनोवृत्ति का कहीं पता नहीं, फिर फायदा कैसे उठाया जाय ? सबसे पहले यह समभ्र लेना चाहिये कि १६४२ नाकामयाब रहा। अवश्य कोई भी बात निर-विच्छन्न रूप से नाकामयाव नहीं रहती। १६४२ की क्रान्ति उसी अर्थ में नाकामयाब रही जिस अर्थ में १६०५ की क्रान्ति असफत रही।

#### फलता पर पंडित नेहरू

पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह महान नेता तो इस बात को विश्वास करने से ही इन्कार कर रहे हैं कि १९४२ असफल रहा। लखनऊ (१६ जून, १६४३ ) हिन्दुस्तान टाइम्स के विशेष सम्वाद-दाता से बात करते हुए पंडित जी ने इस सम्बन्ध में कहा था कि श्रमफलता की कोई बात नहीं उठती। श्रवश्य जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि निर-विच्छन अर्थ में कोई भी बात असफल नहीं होती। असफ लता में जो नम्बर मिलते हैं, वे बाद को चलकर ईंटा ग्रीर सुर्खी के रूप में सफलता का निर्माण करते हैं। भला जो व्यक्ति यह मानता ही नहीं कि वह असफल रहा है, वह अपने कैंडे को सुधारने क्यों जायगा ? फिर ग्रसफलता जब एक तथ्य है तो यह शब्द किसी के गले में क्यों अटके ? क्या एक असफलता एक वास्तविक सफलता की तरह गौरवजनक नहीं हो सकती ? कभी-कभी हो सकती है। ऐंगेव्स ने लिखा था-"जोर के साथ लड़ाई के बाद जो हार होती है, वह उतने ही महत्व का तथ्य है, जितना कि ग्रासानी से प्राप्त जीत।" जहां पर पराजय की स्वीकृति का ऋर्थ, निराशा ऋौर ऋकर्मण्यता के वश में चले जाना है, वहाँ पर तो यह व्यक्ति का गिराता है, उसे नैतिक रूप से पतित कर देता है, उसे मार देता है। पर जहाँ अस फलता की स्वीकृति का अर्थ यह है कि नये उन्न से कार्य करने का प्रोत्साहन तथा स्फूर्ति वहाँ पर इस स्वीकृति का ग्रर्थ है क्रान्तिकारी जीवन में एक नये पन्ने का उलटना ।

#### १९०५ की क्रान्ति की असफलता पर लेनिन

१६०५ की क्रान्ति पर लिखते हुए लेनिन ने लिखा था—"बड़ी पराजय से ही क्रान्तिकारी दलों को तथा क्रान्तिकारों वर्ग को वास्तिक श्रीर हितकर सबक चीजों को खुद्धियुक्त रूप से समफने में मदद, ऐतिहासिक द्वन्द्वाद में सबक, राजनैतिक संग्राम को चलाने में योग्यता तथा दच्चता प्राप्त होती हैं। दुर्दिन में ही मित्रों की पहचान होती हैं। हारी हुई सेनायें अपना सबक श्रुच्छो तरह सोखती हैं।"

#### हार, पराजय शब्द से डर की जरूरत नहीं

इस प्रकार हार, पराजय, ग्रासफलता शब्द उतने कुछ, खराब नहीं हैं। हीनता बोध (Inferiority) से समन्वित दोषी विवेक ही एक व्यक्ति को फावड़े को फावड़ा कहने से रोक सकता है। पुनर्निर्माण का ग्राधार क्रान्तिकारो वस्तुवाद ही हो सकता है। क्रान्तिकारो वस्तुवाद पराजय को पराजय के रूप में स्वीकार करता है ग्रीर फिर जिन कारणों से पराजय हुई, उनके परिश्रमयुक्त विश्लेषण के बाद वह फिर कार्यक्तेत्र में जुट पड़ता है।

#### पंडित जी कर्तव्य से परिचित

パースクガビット

पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति न्याय करने के लिये यह बता दिया जाय कि जिस समय वे १६४२ के बाद जेल से छूटे थे, उस समय उनको एक तरह से अन्तरात्मा की तरफ से (क्योंकि यह पूर्ण आत्मचेतनायुक्त नहीं था) अग्राभास था कि सामने कौन से कार्य बड़े हैं जिन्हें करना है। जिस बातचीत का हवाला दिया गया है, उसी में पंडित जी ने यह कहा था—"उनको इस संग्राम से तजर्बे हासिल हुए, और तज्बें से हो संग्राम के लिये संगठन करना आता है।"

इससे स्पष्ट है कि उस समय पंडित जी कांग्रेस संगठन की कमजोरी से परिचित थे, पर बाद को वे इसके सम्बन्ध में भूल गये। अवश्य संगठन करने में पंडित जी मजबूत नहीं है जैसा कि एक अत्यन्त बुद्धिमान निरीक्षक श्री सम्पूर्णानन्द जी ने उस लेख में बतलाया है जिसका हम उद्धरण दे चुके हैं। पर वे बोलने में प्रवीण है आरे वे अपनी जबदंस्त आवाज को कांग्रेस के नये तरीके से संगठन पर उठा सकते थे। अवश्य उस एक दल की लाइन पर नहीं, बिल्क १६४२ के तजबें की रोशनी में।

#### कांग्रेंस संगठन द्वाव राजनीति के लिये था

जिस समय १६४२ में जनता एक साथ उस पद्धति के विरुद्ध

उठ खड़ी हुई जो प्रतिदिन, प्रतिषड़ी प्रतिमिनट उन्हें पीसे डाल रही थी, उस समय यह देखा गया कि लाखों सदस्यवाली कांग्रेस संस्था एक दिन में ही खतम हो गई। बात यह है इस रूप में कांग्रेस का संगठन दबाव राजनीति की संस्था के रूप में हुआ था, इसलिये क्रान्तिकारी कर्तव्यों का सामना होते ही उन क्रान्तिकारी कर्तव्यों का जिनका लोग मुँह से तो खूब जिकर करते थे, कांग्रेस संस्था विखर गई। फिर लोग यह जो मुँह से भी क्रान्ति की बात कहते थे, वह भी संदिग्ध था क्योंकि यह बात भी आधिदैविक दर्शन की आड़ लेकर की जाती थी।

# कांग्रेस के पुनः संगठन के बगैर १६४२ की प्रशंसा धोखेबाजी मात्र

कांग्रेस का नये ढङ्ग पर संगठन वह महान कर्तव्य है जिसके बगैर १६४२ की सारी प्रशंसा धोखेबाजी है ऋौर केवल वाक्यों का ऋपव्यय है।

# एक नेता एक दल का नारा जले पर नमक

यह जो प्रस्ताव रक्खा गया है कि कांग्रेस को दवावमूलक राज-नीति की एक पार्टी के रूप में तथा गान्धी-सेवा-संघ और चर्ला-संघ के पुछल्ले के रूप में संगठित किया जाय, यह तो महज शरारत पर शरा-रत है। इससे केवल यही जाहिर होता है कि ऐसी बात करने वाले राजनैतिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं और इनमें दूरहिष्ट का सम्पूर्ण अभाव है।

यह 'एक दल, एक नेता' नारा का कहाँ तक गम्भीर अर्थ है, कहाँ तक वामपत्त के विरुद्ध स्नायुओं की लड़ाई कर उससे घटने देकवाने का मन्शा है, कहाँ तक इसका उद्देश्य वामपत्तियों की संख्या घटाना है, कहाँ तक इसका लच्य वामपत्ती दलों के अन्दर की दल-

तोंड़क (Liquidationist) प्रवृत्तियों को तगड़ी बनाकर उन्हें अन्दर से खतम करना है, यह सब अभी भविष्य के गर्भ में है। गान्धी जी के बाद एक नेता कीन

'एक दल, एक नेता' नारे के प्रतिपादकों ने अपने नारे के फलितार्थ को अच्छी तरह सोचकर नहीं देखा है। जब वे एक नेता की
बात करते हैं तो वे गांधी जी की बात ही सोच रहे हैं। पर वे यह
भूल जाते हैं कि गांधी जी चिरजीवी नहीं हो सकते। कम से कम
चिरजीवित्व को आधार मानकर कोई नारा नहीं दिया जा सकता।
ये लोग भूल जाते हैं कि गांधी जी ने अपने विशाल व्यक्तित्व के
द्वारा बहुत से ऐसे उपादानों को जिनका आपस में एक मिनट पट
नहीं सकता हैं एक सूत्र में सामंजस्यपूर्ण तरीके से बाँध रक्खा है, पर
जो मौका पाते ही उमरेंगे। इस सम्बन्ध में अधिक व्योरे में जाने की
आवश्यकता नहीं है। इस दृष्टि से देखने पर भी एक नेता का नारा
टिकाज नहीं है। अवश्य इसका अर्थ यह नहीं कि यह नारा अर्थ दह है
कि बामपत्ती कांग्रेस से बाहर जायँ। फजूल की बातों से इसका यह अर्थ
छिप नहीं सकता।

### एक दल का नारा स्नायुत्रों की लड़ाई मात्र

कुछ बातों से यह भी जाहिर होता है कि यह 'एक दल, एक नेता' का नारा शायद वामपच्च के विरुद्ध स्नायुत्रों की लड़ाई है। शायद ऐसा नारा देने का अर्थ था कि वामपच्च से आसानी से आत्मसम्पर्ण कराया जाय। इसके लिये दोष वामपच्च का ही है। वामपच्च की नरम वामपच्चता ने बुद्धिमान दिच्चणपंथियों के मनों में यह धारणा उत्पन्न कर दी कि यदि धर के खूब जोर से डाँट-डपट की जाय तो वामपच्ची भट से आत्मसमर्पण कर देंगे। इसी धारणा के वशवर्ती होकर वे एक के बाद एक फरमान निकालते गये और हर फरमान के बाद वामपत्त कुछ पीछे हटता गया। इस प्रकार दिल्ल्य-पत्त ढीट और हेकड़ होता गया। आसान जीतों से यह वकवादी हो गया, मामला यहाँ तक बढ़ा कि बूढ़े कुपलानी जी ने वामपत्त पर सीध-सीधे हमला कर दिया।

# जब धर के डाँट दिया तो पीछे हट गये

इसका नतीजा यह हुन्र्या कि स्त्राचार्य नरेन्द्र देव ने बहुत जोरों में इसका प्रःयुत्तर दिया, फिर तो श्री कामठ, सेठ दामोदर स्वरूप ग्रादि भी कृद पड़े। थोड़े दिनों के लिये वातावरण बहुत च्रव्ध हो गया। श्री केशवदेव मालवीय ने कहा कि जोर की जंग हो जाय श्रीर श्रमली कांग्रेस के मौके पर निपट लिया जाय। पर वेचारे केशव जी बड़ों की बात क्या समभ पाते। ऋरे एक सप्ताह के ऋन्दर श्री कृपलानी जी पीठ दिखाते दृष्टिगोचर हुये। उनका यह पृष्ठ-प्रदर्शन भी कांग्रेस के इतिहास में करुए रस के लिये प्रसिद्ध रहेगा। कुपलानी जी के भागने के समय के बयान से ज्ञात होता है कि किस प्रकार अपनी वैयक्तिक कूटनीति की असफलता से च्रब्ध तथा घटनात्रों ने जो रख लिख लिया था उससे रुष्ट होने के कारण वे विचलित ये। वजाय इसके कि सीधे से मान लेते कि इस प्रकार वामपच्च पर आक्रमण करने में वे गलत सलाह से परिचालित हुये थे, उन्होंने सारा दोष रिपोर्टरों के मत्थे मढ़ दिया। उनका बयान करु एरस की रगन है। उन्होंने आहत निर्दोषिता का चेहरा बनाकर इन खराब रिपोर्टरों पर शैतान की फटकार बतलाई। श्रपनी ट्रेजेडी को सम्पूर्ण करने के लिये उन्होंने अपने हिन्दी-ज्ञान को दोष दिया। उनका अयान इन बातों से भरा था, मैंने ऐसा कहा था ऋौर मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। इसके पहले किसी को यह नहीं मालूम था कि महान ऋहिंस मुक्केबाजी के त्राचार्य कृपलानी जी इस प्रकार दुम दबाकर भाग सकते हैं।

# पर वामपक्ष असतर्क न हो

पर इस प्रकार जो प्रतिकान्ति दुम दबाकर भागी, ईससे कोई वामपच्ची असतर्क न हो जाय। प्रतिकान्ति अपने पैरों के नीचे की जमीन को टटोल रहा था कि कहाँ तक वह टहरेगा। प्रतिकान्ति ने जब देखा कि चीचे इतनी आसान नहीं है, तो इसने पीट दिखा दी। यही कहना उपयुक्त है कि प्रतिकान्ति पीछे नहीं हटी, बल्कि वह जमीन के नीचे चली गई है। वहां पर अधेरे में बैटकर वह अपनी प्रयोगशाला में काम कर रही होगी और वह एकाएक असतर्क वामपच्च पर अपना ऐटम वम छोड़ देगी। कुपलानी जी के पुष्ठप्रदर्शन से वामपच्च का वह हिस्सा जो दल तोड़क और नरम है अब पश्चाचापग्रस्त है कि हाय यह अगड़ा क्यों मोल लिया। वे एक पारिवारिक पुनर्मिलन के लिये तैयार हैं। यह आत्मसन्तुष्ट रूख बहुत ही भयंकर तथा खतरनाक है।

### कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध हमला केवल आड़ में वामपक्ष पर हमला था

प्रतिकान्ति के लिये कांग्रेस के भीतर से कम्युनिस्ट पार्टी का निकाला जाना १६४२ में इस पार्टी द्वारा की गई गदारियों की सजा उतना नहीं था जितना कि यह कांग्रेस के अन्दर से मार्क्सवादियों तथा वामपित्यों को निकालने का श्रीगरीश था। पर 'एक, दल नेता' के भक्तों को यह नहीं भूलना चाहिये कि अवकी बार उनके सामने जो काम है वह बहुत ही कठिन है।

# कम्युनिस्ट पार्टी की बात और थी

कम्युनिस्ट पार्टी की बात श्रीर थी। १६४२ की गद्दारियों के कारण यह जनता की घृणा की पात्री बन चुकी थी। पर वे समाजवादी तथा श्रान्य वामपत्ती जो १६४२ के संग्राम के पुरोभाग में थे, उनकी

बात स्रलग है। यह सच है कि भारतीय जनता गान्घी जी, नेहरू जी, पटेल, राजेन्द्र बाबू और स्नन्य लोगों से प्रेम करती है, किन्तु इस बीच में सुभाष बाबू, जयप्रकाशनारायण, स्नच्युत पटवर्धन, स्नरुणा स्नासफ स्नली, योगेश चटजीं, योगेन्द्र शुक्क, विशेषकर मेजर जेनरल शाहनवाज स्नादि स्नाजाद हिन्द फीज के वीरों सहित श्री सुभाष जनता के हृदय पर स्निधितर कर चुकें हैं।

### अन्य पार्टियों को निकालना टेढ़ी खीर

जिस समय कम्युनिस्ट पार्टी को काँग्रेस के अन्दर से लात मार कर निकाल दिया गया, जनता के भाव जगत में किसी प्रकार के संकट की स्चना नहीं हुई सच बात तो यह है कि जनता की ही तरफ से माँग आ रही थी कि कम्युनिस्टों को निकालो । पर यँदि दवाव राजनीतिज 'एक दल, एक नेता' के नारे को उसके तार्किक उपसंहार तक ले जाने की जिद्द करें, तब तो जनता के सामने एक विकट संकट आ जायगा । उसके लिये दोनों में से एक को चुन लेना आसान न होगा । ऐसी हालत में भी यदि संकट जबर्दस्ती लाया जाय तो इसका परिणाम यह होगा कि इस कतंव्य-संकट में किसी निर्ण्य पर पहुँचने में असमर्थ रह कर जनता फिर मोहनिद्रा में लौट सकती है । अनिर्ण्य से निष्क्रयता आती है ।

### वामपक्ष को निकालना जनता पर जब होगा

अवश्य हो हमारे यहाँ की पिछड़ी हुई जनता से वर्तमान समय में यह आशा नहीं की जा सकती है कि वे इन दोनों में से किसे अपनाना है इस सम्बन्ध में कोई साफ-साफ निर्णय करें। इस लिये ऐसी परिस्थिति का सामना होने पर वे घवड़ा जायेंगे। ऐसी हालत में सम्भव है राजनीति पर ही उनकी अविच हो जाय। इस प्रकार नीसियों वर्ष के किये-कराये पर पानी फिर जायगा। यह अवश्य ही चहुत दु:ल की बात होगी, पर इससे क्या ! इस अवस्था के उत्पन्न

, से उन लोगों को स्त्राशंका क्यों होने लगी जिन्होंने मन ही होने यह शायद तय कर लिया हो कि भविष्य में नाम लेने योग्य कोई जन संप्राम नहीं करता है।

### क्या वामपक्ष हमले के लिये तैयार हैं

यदि प्रतिक्रान्ति फिर भी तय करे कि संकट उत्पन्न करना है, तो प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार उत्पन्न अवस्था का सामना करने के लिये वामपत्ती तैयार हैं! अवश्य ही वे दिन्न्गण्पियों के मुकाबले में कमजोर हैं। थोड़े से शासन-सुधारों के दुकड़े जनता को रोटी नहीं दे सकते जैसा कि लेनिन ने विगत महायुद्ध के बाद कहा था कि "केवल समाजवाद ही युद्ध से थकी हुई जनता को रोटी और आजादी दे सकता है"। पर रोटी भलें ही न दे सकें दबाव-राजनीतिज्ञ जनता को आध्यात्मिक सर्कंस तो दे ही सकते हैं। जो शासन सुधार मिलेंगे, उनसे निम्न मध्यवित्त श्रेणी के लोगों को कुछ नौकरिया भी मिलेंगी। ये सब लन्न्ण अच्छे नहीं है।

# त्रीर वामपक्ष को जोर दिया जाय, न कि मैं-मैं

पर जो कुछ भी हो प्रतिकान्ति का सामना तो करना ही है। कांग्रेस ग्रवसरवादियों के घिनौने कार्यों तथा धूर्वतापूर्ण वाक्यों का शिकारगाह होने जा रही है इससे समाजवादियों तथा वामपित्तयों को घवड़ाने की जरूरत नहीं। ईसकी दवा यह नहीं है कि वामपत्ती यह प्रमाणित कर दवाव-राजनीतिज्ञों की ग्रांखों में सुर्वरूह होने की कोशिश करें उनमें ग्रौर दवाव-राजनीतिज्ञों में कोई फरक नहीं है, बिल्क इसकी दवा यह है कि ग्रपने समाजवाद ग्रौर वामपत्त्ता पर जोर दिया जाय।

### प्रतिक्रान्ति तगड़ी होने पर भी क्यों पीछे हटी

जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि प्रतिकान्ति सामयिक रूप से जमीन के नीचे गई है। इसका क्या कारण है कि प्रतिकान्ति बहुत तगड़ी होते हुए भी पीछे हट गई ? इसने यह पै तरा इसिलये किया कि यह भिष्य के विषय में निश्चित नहीं है। यदि मिलने वाले शासन-सुधार विलकुल तत्वहीन हों तब तो फिर इसे मजबूरी से एक संप्राम का दिखावा करना पड़ेगा। अवश्य जैसा कि श्री सम्पूर्णानन्द ने कहा है महीनों पहले से क्रान्ति को अपांक्त य करार दिया जायगा, और 'संग्राम' को शराफत के दायरे में रक्खा जायगा। संग्राम बिक संग्राम के दिखावे की संभावना के कारण इस समय प्रतिक्रान्ति निर्णयात्मक रूप से वामपित्वयों से भगड़ा कर अलग कर देने की हिम्मत नहीं कर रही है क्योंकि यदि संग्राम का दिखावा करना है तो उस हालत में वामपत्त्व वाले अच्छी मदद साबित हो सकते हैं। पर इस बात की अधिकतर संभावना है कि जो शासन सुधार प्राप्त हो के दिख्णपंथियों की पार्टी को पसन्द आवे। उस हालत में जो प्रतिकान्ति कान्ति कमीन के नीचे चली गई है, वह प्रलयंकर-वेग से निकल कर कान्ति की शक्तियों पर इमला करेगी।

### क्या वामपक्षी तथा समाजवादी संयुक्त मोर्चा बना सकेंगे?

यदि यह नौबत त्र्या ही गई तो क्या यह संभव होगा कि सब समाजवादी तथा वामपन्नी दल एक होकर इसका सामना करे ? इतिहास का सबक तो हमारे सामने हैं। यदि जर्मनी कम्युनिस्ट और सोशल डिमोक ट पहले ही एक हो जाते—हम यह नहीं कह रहें हैं कि दोनों पार्टियों एक हो जाती, तो क्या कदाचित न तो नात्सीवाद शक्ति आक्ष ही होता और न दितीय साम्राज्यवादी महायुद्ध की ही नौबत आती। यूरोप के इन वामपन्नी दलों ने उस समय जो कुछ सीखने से इनकार किया, जब कि सीखने से मानवता महान विपत्ति से बच जाती, उन्होंने बाद की नात्सी सरकार के विशद्ध प्रतिरोध (Resistance) आन्दोंसनों में सीखा। यदि वामपन्नी तथा समाजवादी दल कांग्रेस से निकाले जायँ, तो क्या वे उस हालत में एक

हो वकेंगे। वामपक्षी एकता और त्रात्म समालोचना

मैं यह नहीं कहता कि ये दल अपने पृथक अस्तित्वों को मिटा दें, अरीर एक दल में परिणत हो जायँ। अवश्य ऐसी कार्यपदित के मार्ग में बहुत भयंकर रोड़े है, फिर जिन पार्टियों को विचार धारा करीब करीब एक हैं, उनकी एक पार्टी हो जाना भी संभव होना चाहिये। अत्येक वामपची तथा समाजवादी दल के सज्ञान सदस्यों का भी एक कर्तव्य है, उन्हें यह सोचना है कि कहां तक उनकी पार्टी विचारधारागत कारण से और कहां तक इसके नेताओं के व्यक्तिगत उचाकांचा के कारण यह पृथक रहना अस्तित्व है।

#### कुछ भी हो व्यवहारिक एकता आवश्यक

किसी हालत में इन दलों में एक व्यवहारिक तथा कार्यगत एकता की आवश्यकता है, नहीं तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद तथा देशी पूँ जी-वादी वर्ग चक्की के इन दो पाटों के बीच में पड़कर वे खतम हो सकते है और इस प्रकार भारत में फासिवाद के उदय के लिये मार्ग प्रशस्त हो जा सकता है। सच तो यह है कि वामपची दलों में एका नहीं हो सकता इसी बात को मानकर ही शायद दिच्चिप्पच को वामपच पर अपने प्रतिक्रान्तिकारी हमले में बल मिलता है। यदि सुभाष बाबू प्राप्त होते तो उनके महान व्यक्तित्व की छुत्रछाया में वामपची एकता अधिक आसान होती, पर दुर्भाग्य से हमें केवल उनका उदाहरण प्राप्त है न कि उनका व्यक्तित्व, वह व्यक्तित्व जो भारतीय जनता की आंखों में गान्धी जो के बराबर महत्वपूर्ण हो चुका है।

रामगढ़ समभौता विरोधी कानफरेन्स का ब्रादर्श

なっていていていたがある

यदि दिन्निण्पची कांग्रेसीगण लोगों को कांग्रेस छोड़ने पर मजनूर करे, तो समानान्तर कांग्रेस किस प्रकार हो सकती है, इसका एक ज्यादर्श रामगढ़ की समस्तीता विरोधी कांग्रेस के रूप में इसारे सामने मौजूद है। यह कानफरेन्स बहुत हो सफल रही। चाहे ब्रादर्श होता या न होता वामपक्षी एकता तो कायम करना ही है। वामपक्षा ब्रानेक्य से घवड़ाने को वात नहीं

पर फिर भी यहाँ के वामपित्यों में एका का जो अभाव है, उससे हमें हतोत्साह होने की आवश्यकता नहीं। काँति के पहले रूख की यही हालत थी। कुछ लोग जो दूर से बैठ कर इस त्नू मैं-मैं को देख रहे थे इसको बहुत त्ल देते थे। पर लेनिन ने कहा था, "दितीय अन्तर्राष्ट्रीय के उन पंडित मूर्जों तथा बुड़ियों ने जिन्होंने रूसी समाजवादी दलों के भरगड़ों तथा त्नू मैं-मैं पर घृणा से तथा गुस्ताखी से नाक चढ़ा रक्खा था, जब लड़ाई आई तो वे खुद कहीं के नहीं रहे और जिन को वे घृणा से देखते थे, उन्होंने सब कुछ कर लिया।"

# वामपक्षी अनैक्य के बावजूद रूपी क्रान्ति नहीं रुकी

इसलिये भारत के वामपृत्तियों श्रौर समाजवादियों में जो तृत् मैं-मैं है, उससे किसी दवाब राजनीतिज्ञ की बाब्जें खिलाने की जरूरत नहीं। इस श्रमेक्य के बावजूद रूसी काँति रुकी नहीं। जो दलतोड़क तथा घुटना टेकने के पत्त्पाती लोग हैं उन्हें इस श्रमेक्य का फायदा उटाकर वामपत्त को डर दिखाना फजूल है।

# वामपक्षो काग्रेस संभव होनी चाहिये

यदि वामपत्ती तथा समाजवादीगण काँग्रेस से निकाले ही गये, तो उनके लिये यह सम्भव होना चाहिये कि वे अपनी एक काँग्रेस बनावें। सुक्ते निश्चय है कि जनता अवश्य ही इसका खूत्र पृष्ठपाषण करेगा। रही पत्र-पत्रिकायें, सो वामपत्त को अपने अपने अखबार निकालने पड़ेंगे। अवश्य ही वामपत्ती अखबारों का टाटा या बिड़ला समर्थन नहीं करेंगे। फिर भी हमें विश्वास है कि शुरू से ही वे अपने पैर पर खड़े हो सकेंगे और बाद को खूत चलेंगे।

# वामपक्षी काग्रेस के टुकड़े करने के विरुद्ध

यह स्मरण रहे कि वामान्न काँग्रेस के दुकड़े करना नहीं चाहता।
ऐसे समय श्रवश्य होते हैं जब श्रलग होने की ही जरूरत होती है,
पर यह श्रलग होना उस तरह का नहीं है। सच तो यह है कि
वामपित्यों तथा समाजवादियों को भरसक काँग्रेस को दुकड़े होने से
बचाना चाहिये। पर इस भरसक में यह बात नहीं आती कि समाजधादी काँग्रेस का जपरी एका कायम रखने के लिये श्रपना समाजधाद छोड़ दें।

ऊपरी एकता या मिद्धन्त ?

लेनिन के सामने भी यह प्रश्न श्राया था कि सङ्गटन को ज्यों का त्यों रख बचाया जाय। सच तो यह है कि जर्मनी के समाजवादियों ने पार्टी की ऊगरी (Formal) एकता कायम रखने के लिये श्रपने समाजवाद को ही तिलांजिल दे दी। पर लेनिन ने बरावर इस प्रकार के दख में अन्तर्निहित मौकावाद को स्पष्ट किया। वे बरावर सिद्धान्त के दामों पर मेल के विरुद्ध लड़े।

नये कर्तव्य, नई संस्थायें

१६१४ के १४ अवट्वर को लेनिन ने कहा, "नये कर्त ब्यों को हिए में ग्ल कर हमें नये सङ्गटन तैयार करने पड़ें गे या पुराने सङ्गटनों को बदलना पड़ेगा। पुराने सङ्गटन को बिखरा डालने का जो भय है और जो सोशल डिमोक टो में पाया जा रहा है जिलकुल निकम्मा और लचर है।" १६१४ के पहले नवम्बर को लेनिन ने और भी कहा कि दितीय अन्तराष्ट्रीय संगटन का बिखर जाना मौकावाद का बिखर जाना होगा। फिर १६१४ के दिसम्बर में उन्होंने कहा, "इसके १५ साल पहले जब इस बाद-विवाद का स्त्रपात हुआ था, उस समय मही कौटम्की ने लिखा था कि यदि मौकावाद एक पालिसी से भी आगो बढ़ कर माडुकता तक में पैठ जाय, तो उस हालत में सङ्गटन

के डकड़े कर देना ही उचित होगा।" गोलोस ( आवाज ) नामक पत्र ने सरगनीप से यह उदाहरण दिया था कि "मैं संठगन के डुकड़े करने ( Splits ) के विरुद्ध पर यदि संगठन को कायम रखने के लिये सिखान्तों की हत्या होती हो तो मैं उस भूठे एके से संगठन के डकड़े होना पसन्द करूँगा।"

### यहाँ की समस्या और आसान

यहाँ पर यह स्मरण रहे कि लेनिन ने इन सब बातों को एक समाजवादी संगटन के दो दुकड़े किये जाने के सिलसिले में कहा था। फिर जब प्रश्न यह है कि समाजवादी एक बहुवर्ग संस्था से अलग किये जाने पर क्या करें, तब तो समस्या बहुत ही सीधी है। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं इसके पत्त में हूँ कि दो काँग्रेस हो जायाँ। बिलकुल नहीं। जैसा कि मैं कह चुका हूँ इस विभाजन को रोकने के लिये वामपित्त्यों को अतिन्म सीमा तक जाना चाहिये। जनता को यह समभ लेने देना चाहिये कि वामपत्त्री काँग्रेस का बटवारा नहीं चाहते थे। वे तो इस समय केवल जीना और जीने देना चाहते हैं। जनता को यह समभ लेने देना चाहिये कि वामपत्त्रीगण काँग्रेस के अन्दर कोई नई वात करना नहीं चाहते बिल्क जिस आधार पर वे अव तक थे, उसी पर आगे रहना चाहते हैं।

# जीवित शरीर में निष्काशन की प्रक्रिया कार्यशील

वामपत्नी तथा समाजवादीगण इस बात को अञ्छी तरह जानते हैं कि भविष्य मेहनतकश जनता तथा उनके दलों के हाथों में रहेगा इसिलये उन्हें किसी सांगठिनक चालाकी की जरूरत नहीं है। वे यह जानते हैं एक जीवित शरीर में निष्काशन की प्रक्रिया हर समय कियाशील हैं और अवौन्छित तत्वों का वरावर निष्काशन होता रहता है।

### पर कभी-कभी जुल्लाव भी, फिर भी

श्रवश्य किसी-किसी समय इस विष-निष्काशन की स्वामाविक
प्रक्रिया को द्वितिकृत करने के लिये जुल्लाब की जरूरत होती है, पर
जुल्लाब ऐसा नहीं होना चाहिये कि श्रवाच्छित तत्वों के बजाय रोगी
स्तृत की उलटी करने लगे। कम्युनिस्टों को निकालने की क्रिया जुल्लाब
देने के बराबर थी, बात यह हैं कथित कम्युनिस्टों ने श्रपनी गद्दारियों
तथा साम्राज्यवादी कार्रवाइयों के द्वारा श्रानों को कांग्रेस के शरीर के
श्रन्दर विदेशी उपादान बना दिया था। इस प्रकार इनके रहने से
शरीर में मवाद ही पैदा होता था श्रीर कष्ट ही मिलता था। इनकी
मौजूदगी के कारण कांग्रेस का सारा शरीर ही एक भयंकर घाव सा
होता जा रहा था। यह ठीक ही था कि इस प्रकार कष्ट देने वाले
उपादान को एक भयंकर जुल्लाब देकर निकाल दिया गया।

वामपक्षियों को निकालने पर कांग्रेस दूसरी चीज हो जायगी

पर १६४२ में जिन वामपित्त्यों ने गौरवजनक हिस्सा लिया, उनको निकालने की बात करना ऐसे ही है जैसे किसी शागर के सब अच्छे खून को पम्प कर निकालने का प्रस्ताव किया जाय । यह मूर्खतापूर्ण, शरारत भरा तथा आत्मघात तुल्य होगा। इसके माने यह होगा कि आगो कांग्रेस साम्राज्यवाद विरोधी जनमोर्ची के रूप में खतम हो जायगा। अवश्य यह वर्तमान कुओमिन्तांग की तरह जी सकती है, याने जैसे वह जनता की संस्था नहीं जनता पर संस्था है, वैसे ही कांग्रेस भी हो जायगी।

### पाटियों के अस्तित्व पर श्रीमती नायडू

अवश्य सभी दवाव राजनीतिज्ञ कांग्रेस को दिल्ए दल की एक पार्टी के रूप में संगठित करना चाहते हो यह बात नहीं। उदाहरणार्थ आमती नायह को लिया जाय। १६४५ की ५ जनवरी को इस पर जोर देती हुई कि प्रत्येक पार्टी को देश के अन्दर काम करने का अधिकार होना चाहिये श्रीमती नायडू ने कहा था — "प्रत्येक दल को चाहे वह सही हो या गलत, इस बात का पूर्ण श्रिषकार है कि वह अपने विचारों का प्रचार करे। उसी पार्टी का देश में चलेगा जो जनता की सेवा में सबसे तगड़ी साबित होगी।"

"मैं समभती हूँ कि किसी पार्टी से डरना कमजोरी की बड़ी भारी स्वीकृति होगी। यद तुम स्वयं तगड़े हो तो तुम्हें किसी से नहीं डरना चाहिये। तुम्हें यह कहना चाहिये 'सब पार्टियों आवें, मैं उन्हें अकेला ले लूँगा।' यही सही रुख है। सब पार्टियों में मेरे मित्र हैं। कांग्रेस की एक नेत्री की हैसियत से मैं सब पार्टियों को कांग्रेस के मत पर लाने की चेष्टा करूँगी। वह मेरे काम का एक हिस्सा है।'' क्या श्रीमतो नायह अब भो इसी मत की ?

ऐसा श्रीमती नायडू ने कथित कम्युनिस्टों के निकाले जाने के सिलिसिले में कहा था। वामपन्नी तथा समाजवादी दलों के निकाले जाने के प्रश्न पर वे कहाँ तक अपने कथन पर डटी रहेंगी इसमें सन्देह हैं। किसी भी हालत में इस तलवार भनभनाने के बावजूद कांग्रेस की नेताशाही में नहीं तो उसके इदींगर्द ऐसे उपादान मौजूद हैं जो बास्तविकता को समभन्ते हैं। गान्धी जी का असली मत भी अज्ञात है।

गांधो जा पार्टियां पर नाज करते थे

ऐसा समय था जब गांधी जी को कांग्रेस के अन्दर की इन पार्टियों पर गर्व था और वे कांग्रेस के अन्दर लोकतंत्र है इस बात के प्रमाण के रूप में ही कांग्रेस में इन पार्टियों का होना बतलाते थे। उन्होंने १९४३ की १५ मई को आगा खाँ प्रासाद से लार्ड सेम्युग्रल को लिखा था:—

"आपने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस Totalitarian है क्योंकि दिगत कांग्रेस मंत्रिमंडलों पर कांग्रेस का नियंत्रस रहता था । क्या अन्यत्र सफल पार्टियाँ भी इसी प्रकार का नियंत्रण रखती हैं मुफे डर है कि जब लोकतंत्र पूर्ण परिपक्वता को पहुँच चुका है, पार्टियाँ चुनाव लड़े नी ख्रीर पार्टियों की कार्यसमितियाँ अपने सदस्यों के कार्यों तथा नीतियों को नियंत्रित करेंगी कांग्रेसजनों ने पार्टी यंत्र से स्वतन्त्र रूप से चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। उम्मीदवारों का चुनाव कांग्रेस ने किया था ख्रीर ख्रिखल भारतीय नेताछों ने उनकी सहायता की थी। ख्राक्सफोर्ड जेवी डिक्शनरी के ख्रनुसार टोटालिटे-रियन खाबद का खर्थ पिसी पार्टी से जो कोई भी प्रतियोगी पार्टी या पार्टियों को सहन नहीं करती। टोटालिटे-रियन राष्ट्र का खर्थ उस राष्ट्र से है जिसमें एक ही शासक दल है। ऐसे दल के पृष्टपोषण के लिये हिंसा होनी चाहिये। इसके विपरीत एक कांग्रेस सदस्य उतना ही स्वतन्त्र है जितना कि राष्ट्रपति या कार्यसमिति का कोई सदस्य। स्वयं कांग्रेस के ख्रन्दर पार्टियाँ हैं। सर्वीपरि कांग्रेस हिंसा का परित्याग करती है। इत्यादि।

### गांधी जो के अनुसार पाटियां लोकतंत्र की परिचायक

マース ダイ・コメイ ダイブ ブン・シャン

इस प्रकार स्वयं गान्धी जी का ही कहना था कि कांग्रेस के अन्दर विभिन्न पार्टियों का होना उसके अन्दर के लोकतंत्र का परिचायक है। क्या वे इस से अब इनकार कर पीछे हट जायेंगे ? कौन जाने. सत्य और अहिंसा का रहस्यवाद सब कुछ सम्भव कर कता है। गांधी जी की तर्क प्रणाली का अनुसरण कर यह कहना पड़ता है कि कांग्रेस एक टोटालिटेरियन संस्था हो जायगी, यदि उसके अन्दर की पार्टियों को निधिद्ध कर दिया जाय। पर उनके चेले तो इस समय इसी का सुख-स्वप्न देख रहे हैं।

बामपक्ष में बड़े व्यक्तित्व जिनकी अबहेलना असम्भव

वामपद्मीगरा भले हो अपने को अल्पवल समभे पर जैसा कि मैं बता चुका कि वे इतने कमजीर नहीं हैं जितना कि वे अपने को समसते हैं। उन वामपन्नी व्यक्तितों के श्रितिक नो १९४२ में जनिय हुये, वामपन्न में ऐसे-एसे नेता हैं जैसे श्राचार्य नरेन्द्र देव, सम्पूर्णानन्द, शादू लिसंह, उइकर, कामठ, शोलभद्र याजी, श्रहमद् दीन डान्डेकर, प्रतुल गांगुली, रसेश श्राचार्य, तेलोक्य चक्रवर्ती, श्रश्रफद्दीन चौधरी, श्रशोक मेहता, दामोदर सेठ, विशम्भर दयाल त्रिपाठी, विष्णुशरण दुवलिश, सत्यरंजन बख्शी, लोलाराय, राजकुमार सिनहा, राजदेव तिंह, शंकरलाल, विपिन गांगुनी, चन्द्रमान गुप्त, हरिहरनाथ शास्त्री, राजाराम शास्त्री, यमुना कार्पी, कमलापित त्रिपाठी, शौकत उस्मानी, सोमेन टागौर, पुरुपोत्तम त्रिकमदास, सहजानन्द, वंशीधर मिश्र, स्वामी मगवान, शिवनाथ बनर्जी, प्रेम्कृष्ण खन्ना इत्यादि हैं। जनता में इनकी जनिश्चाता बहुत श्रिषक से लेकर मामुली तक है। इनमें उग्र से उग्र लेकर श्रपेकाकृत कम उग्र लोग भी हैं, पर किसी भी हालत में यदि जबदस्ती कांग्रेस से वामपन्नी निकाले जायँ तो ये सबके सब शायद वामपन्न का ही साथ दें।

# प्रतिकान्ति साम, दान, मेंद से काम लेगी

इनमें से कुछ तो प्रथम श्रेणी के नेता श्रों की तरह प्रसिद्ध हैं। इन्हें कांग्रेस से निकालना टेड़ी खीर है। इसिलये सम्भव है कि प्रति-कान्ति इन्हें सीधा-सीधा निकालने के बदले इनमें कुछ साम, दान तथा। भेद से काम ले। सम्भव है कि एक साथ एक पार्टी को निकालें, ताकि जिस समय फारवर्ड ब्लाक को निकालें, उस समय कांग्रेस समाजवादी उदासीन रहे इत्यादि। सच तो यह है कि यही वह परम नीति होगी जो वामपच के विरुद्ध इस्तेमाल को जायगी।
किसी महत्वपूर्ण वामपक्षी नेता को राष्ट्र पति

मैंने यह पहले ही बतलाया है कि समय समय पर दिव्याग्व । बामपच वालों पर जो स्नायुश्रों की लड़ाई चलाता है, वह बामगच्च को घटना टेकवाने के लिये हैं। पर इसमें असफल रहने पर वे खुशा-भद से काम ले सकते हैं। उदाहरणार्थ वे किसी अपेद्माकृत महत्वपूर्ण धामपद्मी को राष्ट्रपति की गद्दी दे सकते हैं या इस स्वर्ण सुयोग को देखकर उनके सामने शीम इसकी सम्भावना दिखा सकते हैं और इस प्रकार उनमें फूट पैदा कर सकते हैं। दूसरे छोटे वामपिद्मयों के सन्मुख वे अन्य छोटे-छोटे प्रलोभन पकड़ सकते हैं। इनसे सावधान रहना चाहिये।

### पदों से वामपक्ष का कुछ पतन समव

रहा श्रमली वामपन्न, उसे उराया नहीं जा सकता। शिमला कान्फरेन्स से लेकर समय-समय पर वामपन्न पर जो स्नायुत्रों की लड़ाई बोली गई है, उनसे उसके स्नायु श्रीर मजबूत हुये हैं। कांग्रेस से निष्काशन की धमकी से वे डर नहीं सकते। पर यह मानना पड़ेगा कि राष्ट्रगतित्व तथा दूसरे पढ़ों के प्रलांभन से वामपन्न को बहुत कुछ गिराना सम्भव है।

दामपक्ष का ऐसा पतन क्यों संभव ?

ション・アンダイ かんていい ライド・アイ・

वापपत्त को इस प्रकार गिराना इसलिये सम्भव है कि जैसा मैंने बारवार कहा है कि भारतवर्ष में वामपत्त तथा समाजवादी दलों की जड़ें मेहनतकश वर्गों में उतनी गहराई तक पहुँची हुई नहीं है। जब तक यह कमी रहती है जब तक कि मेहनतकश वर्ग अपने अन्दर से नेता पैदा नहीं कर पाते, संक्षेप में जब तक कि भारत में जैसे रूस में बालशेविक पार्टी है उदित बल्कि विकसित नहीं होती, तब तक यह खतरा रहेगा।

मेहनतकश वर्ग से सम्बद्ध होते हुए लेबर आदि पाटी गदार यहाँ तक कि जिन देशों में वामपत्ती दलों की जैसे इज़लैएड में लेबर पार्टी की जड़े गहराई तक मेहनतकश वर्ग में हैं, वहाँ भी ऐसी पार्टिशों मेहनतंकश वर्ग के साथ घोखा करती हैं और उनमें भी देखा गया कि वे शिथिल आघे हृदय से किये गये तरीकों Half-measures) पर विश्वास रखती है। यह इसलिये सम्भव होता है कि उनकी नेताशाही को तथा मेहनतकश वर्ग के उच्चतर तबकों को श्रीपनिवेशिक सूट से घूस दिया जा रहा है।

### भारत में खतरा अन्य जगह से

भारत के पास कोई उपनिवेश नहीं है और यहाँ उनकी लूट से समाजनादियों को बूस देने की सम्भावना नहीं है पर यहाँ खतरा दूसरा ही है।

यहाँ खतरा यह है कि यद्यपि मेहनतकश वर्ग में साम्राज्यवाद के विरुद्ध संमाम की भावना तो उत्पन्न हो चुकी है ग्रीर वे साम्राज्यवादी खुग्नों के खतरों से परिचित हो चुके हैं पर वे ग्रभी तक देशी पूँजीवादी बर्ग की चालांकियों से परिचित नहीं हुये हैं, जो मौका पाते ही विदेशी साम्राज्यवाद के जूनों में पैर डालने के लिये तैयार है। इसी कारण तो इसकी सम्भावना है कि वामपची तथा समाजवादी संस्थायें इनके द्वारा खरीद ली जायें ग्रीर जनता को कानोकान इसको खबर भी न हो।

विशेष कर दो कारणों से यह खरीदा जाना बहुत सम्भव हो जाता है। एक तो यह कि ये दल सौ फीसदी मेहनतकश वर्ग के नहीं है, दूसरा यहां का मेहनतकश वर्ग अभी अञ्छी तरह जागृत नहीं है।

प्रतिक्रान्तिको परास्त करनेकी भार अन्त तक खुद जनता पर इसलिये प्रतिक्रान्ति को परास्त करने का गुरु भार अन्त तक

इसालय प्रांतकान्ति का परास्त करने का गुरु भार अन्त तक मेहनतकश वर्ग के सज्ञान हिस्से तथा बुद्धि जीवी वर्ग के नौजवानों तथा छात्रों के उस हिस्से पर है जो किस्रों न किसी कारण से स्ववर्गत्यागी होकर अपनों को मेहनतकश वर्ग के साथ कर चुका है। स्वतंत्रता का मूल्य चिरन्तन साथधानता है।

#### सावधानी की परम त्रावश्यकता

भारतवर्ष ग्राभी एक वास्तविक मेहनतकशों के दल को विकिष्ठत करने में लगा है प्रत्येक न्यक्ति इस विकास में सहायक हो सकता है बशतें कि ग्रांख, कान बन्द न कर दे तथा सावधान रहे। यह सावधानी केवल गान्धा सेवा संघ के सम्बन्ध में नहीं, बक्कि वामपत्ती दलों के कार्यक्रमों तथा व्यक्तियों तक विस्तृत होना चाहिये। बहुत से ग्रंगानीफ, कौटस्की तथा बर्नस्टाईन लेनिन के रूप में चल रहे होंगे, इन्हें उखाड़ फेकना है।

### वर्तमान वामपक्ष पर ही आशा

इस बीच में जो कुछ बामपत्ती तथा समाजवादी दल हैं उन्हें पतन से बचाना है क्यों कि श्रास्मान से तो कोई एक एकप्रस्तर श्रीर विचार-धारा की दृष्ट में सम्पूर्ण रूप नहीं पार्टी नहीं निकल श्रायेगी। इन्हीं पर्टियों में से सम्भव है सभी में से कुछ-कुछ लेकर वास्तविक रूप से सही पार्टी का उदय होगा। इसलिये जहीं तक हो इन पर्टियों का सम्बन्ध श्रकाट्य कटमुख्लापन से बचना चाहिये। फिर काम चलाऊ तरीके से वामपत्ती एकता का तकाजा भी यह है एक दल दूसरे दल की श्रीधक निन्दा न करे।

# दक्षिणपक्ष अमपक्षी पार्टियों की लड़ाता है

दिल्लापन इस बात की बहुत कोशिश करेगा कि इन दलों को एक के विरुद्ध दूसरे को शह दिया जाय जैसा कि यह उस समय जब कि कम्युनिष्ट पार्टी काँग्रेस में थी, इसे दूसरी पार्टियों के विरुद्ध साइ दिया तथा उपयोग किया करती थी। अवश्य प्रत्येक वामपन्ती दल चुपके से अपने को रूस की वालशेविक पार्टी की तरह समसे तो कोई बात नहीं। पर इस विश्वास को इस प्रकार व्यक्त न किया जाय कि दक्षिणपन्न वामपन्ती दल का दूसरे वामपन्ती दल के विरुद्ध उपयोग कर सके। सब वामपन्ती दलों के लिये यह सम्भव होना

चाहिये कि प्रतिकान्ति के हमले के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा पेश करे। काल कथित कम्युनिस्ट भी कभी आ सकते हैं ?

में तो इस बात को भी बिलकुत्त असम्भव नहीं समफता कि एक दिन कथि। कम्युनिस्ट पार्टी भी वामपत्ती शिकियों में आकर सिमालित नहीं होती। इसमें कुछ ऐसी प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर हो रहीं है जिससे सम्भव है कि यह अपना वर्तमान रोमैन्टिक-एडवेंचरिस्ट गद्दार भाग छोड़ दे जो इसे एक वन्द गली से दूसरी वन्द गली में लिये जा रहा है। मैं एक अपराजेय आशावादी हूँ और में यह समफता हूँ कि या तो ये वामपत्ती शिकियों में आकर सम्मिलित होंगे, या इनका सम्पूर्ण रूप से सर्वनाश हो जायगा। इस पार्टी के अन्दर के बहुत से लोग इसके लिये भविष्य के सम्बन्ध में सचमुच चिन्तित हैं। वे यह समफतें हैं कि यदि पार्टी उस मार्ग से छुटकारा न करा सकी जो उसे संआमशील जनता से क्रमशः दूर लेता चला गया है तो उनका खातमा है। इस पार्टी के वर्तमान नेतागण ऐसे गोबर-दिमाग लोग है जिनकी तुलना जगत के इतिहास में कम मिलेगा।

### कम्युनिस्टों की परस्पर विरोधी नीति

ये लोग सोवियट रूस से सचमुच प्रेम करते हैं पर इन लोगों ने उपनी गलत नीतियों से भारतियों की ग्रांखों में रूस को जितनी चिति पहुँचाई है इतनी किसी ने नहीं पहुँचाई उन्होंने पाकिस्तान की जो ज्याख्या को उसे सुस्लिम लीग ने घृणा के साथ उकरा दिया, पर किर भी वे सुस्लिम लीग के उम्मीदवारों के पच्च में रहे। (कहीं सुक्ते गलत न समक्ता जाय इसलिये मैं यहाँ पर यह बात कोष्टक में साफ कर दूँ कि न तो मार्क्सवाद का सिद्धान्त ही ग्रीर न रूस में उसका मूर्त रूप ही ग्रखंड हिन्दुस्तान नारे का समर्थन करता है। ग्रवश्य ही भारत एक बहुजाति देश है ग्रीर भारत की किसी भी जाति को वह चाहे प्रमुख रूप से हिन्दू या प्रमुख रूप से सुसलमान

बाति हो उसे अलग हो जाने के विन्दु तक आत्मिनिएँय का अधिकार दिया जाना चाहिये और यदि उस मृभाग के सब निवासियों के वेट से यह साबित हो कि वे अलग होना चाहते हैं तो उन्हें अलग हो जाने देना चाहिये। फिर कथित कम्युनिस्ट पार्टी ने यह कह कर कांग्रेस छोड़ा कि वह फासिवादी हो चुकी है फिर उसने उन हिन्दू सीटों में जहाँ उनके अपने उम्दीवार नहीं खड़े थे कांग्रेस उम्मीदवारों का समर्थन किया, तो यह क्या बात है ? क्या एक मार्क्वादी के कोष में फासिवादी से भी खराब कोई शब्द है ? फिर एक 'फासिवादी संस्था' के द्वारा खड़े किये गये लोगों का समर्थन कैसे किया गया ? कम्युनिस्ट अजीव गड़े में

इस प्रकार जहाँ से भी जरा सा विश्लेषण की जिये यह जात होगा कि कथित कम्युनिस्टों ने बुद्ध ख्रीर तर्क से बिलकुल ही नाता तोड़ दिया। मैं तो इनकी नीति को बिलकुल बेसिर पैर पाता हूँ इनके कहे हुए सिद्धान्तों ख्रीर इनकी रोजमरें की नीति में इतना ख्रिष्क फरक है कि कुछ समक्त में नहीं ख्राता कि वे क्या सोच रहे हैं। यह दुःख की बात है कि गदर पार्टी के कुछ पुराने नेता, चटगाँव शासागार कांड के कुछ वीर साथी तथा ख्रान्य ऐसे लोग कथित कम्युनिस्टों के जाल में पँस गये हैं। ख्रवश्य ये वीर साथी रूस के नाम पर इस बहकावे में ख्रा गये हैं। ब यह भूल जाते हैं कि वे रूस के नाम का सुरुपयोग करते हैं तथा विश्वकांति को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इन साथियों का इस प्रकार पतन दोहरा दयनीय इसलिये है कि ये लोग एक रोमैंस के तवे से दूसरा उससे बदतर रोमैंस के चूल्हे में जाकर गिरे हैं।

# पर अक्क आरही है

पर शैतान को भी उसका प्राप्त दिया जाना चाहिये। हाल में ही इन कथित कम्युनिस्टों ने यह अपविष्कार किया है कि आजाद हिन्द भीज गद्दारों की जमाश्रत नहीं थी। इसी प्रकार यह लोग यह क्यों न मान लें तो सारा भागड़ा ही निपट जाय कि लोक युद्ध का नारा गलत था, तथा उसके श्रनुसरण में जो कुछ किया गया वह साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों के प्रति गद्दारी थी।

#### रूस और भारत को समस्या अलग

१६१७ के बाद से रूस की यह समस्या रही कि जो समाजवाद स्थापित किया गया है, उसकी रहा की जाय ख्रीर ख्रपने समाजवाद को खतरे में बिना डाले हो सके तो उसका विस्तार किया जाय पर भारतवर्ष में तो समस्या बिलकुल दूसरी है। यहाँ तो ख्रभी समस्या यह है कि किस प्रकार साम्राज्यवाद से भारत छुड़वाया जाय ख्रीर समाजवादी समाज की स्थापना की जाय। इस प्रकार रूस तथा भारत को तरह देशों की समस्यायें कर्तई मिन्न है। भारत की समस्या तो यह है कि यहाँ समाजवाद तो ख्राये, रूस की समस्या यह है कि समाजवाद को रहा कर उसे गहरा तथा विस्तृत किया जाय। इसलिये किन्हीं परिस्थितियों में रूस तो किसी ख्रान्तराष्ट्रीय शतरंज के खेत्र में किसी साम्राज्यवादी शाक्त का मित्र बन सकता है जिससे वह दूसरी साम्राज्यवादी तथा फासिवादी शक्तियों से लड़ सके, पर पराधीन भारत की तो एक ही नीति हो सकती है ख्रीर वह है हर हालत में साम्राज्यवाद का विरोध।

## वर्तमान अवस्था में भी कम्युनिस्टों से सहयोग

पिर भी वर्तमान परिस्थिति में भी जब कि कथित कुम्युनिस्ट गल-तियों के गड्दे में पड़े हुये हैं, मैं यह कहूँगा कि मई दिवस, लेनिन दिवस, रूसी कान्ति दिवस पर कम्युनिस्ट पार्टी को साथ सहन किया जा सकता है। मैं जानता हूँ कि ऐसा कहकर मैं उन लोगों को अप्रमन्न कर दूँगा जो हद पार कर गये हैं। पर इन पतित साथियों के पुनरू-दार के लिये कहीं न कहीं एक कदम तो उठाना ही पहेगा।

#### विरोध करते-करते हम बहक न जायँ

इसके ऋतिरक्त हमें यह भी तो स्मरण रखना चाहिये कि कुछ खुरीट, प्रतिक्रियावादी, विकृत दिल्लापंथियों ने कथित कम्युनिस्टों के विरुद्ध इस हमले को सोवियट रूस, समाजवाद मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन के व्यक्तित्व तथा लाल भंडे के विरुद्ध हमले का प्रारम्भ विनद्ध बना रक्ला है इसे हम नहीं भूल सकते। अवश्य ही हमें इन कुचेष्टाओं का वटकर मुकावला करना पड़ेगा। किसी भी हालत में इस प्रकार के इमलो को सहन करना परम मूर्खता होगी। किसी भी हालत में हमें दिल्लिणपंथियों के हाथों में नहीं खेलना है।

#### विकारग्रस्त वदले की भावना गलत

एक विकारप्रस्त बदले की भावता के वशवर्ती होकर हमें समाज-वाद मार्क्शवाद तथा सोवियट की जड़ों में कठाराचात नहीं करना है। हमें मसानी ऐसे लोगों का अनुकरण नहीं करना चाहिये जो इस विकारप्रस्त मनोवृत्ति के वशवर्ती होकर मार्क्षवाद से ही अलग हो चुके हैं। ऐसे लोग बाद को चलकर अवश्य घोखेबाज साबित होंगे। वामपत्त जो भी करे उसे मात्राज्ञान नहीं खोना चाहिये। इस मात्रा शान के बगैर तो कभी किसी परिस्थित को सही ढङ्ग से समभा ही नहीं जा सकता। वैयतिक जीवन में भी बदले की प्यास कोई अञ्जा पयप्रदशंक नहीं है श्रीर पार्टियों के जीवन में तो यह बहुत ही खराब है। नान भंडे में और तिरंगे में कोई विरोध नहीं

लाल भंडा िश्व के मेहनतकशों का भंडा है। यह समाजवादी कान्ति का भंडा है श्रीर तिरंगा भंडा राष्ट्रीय कान्ति का भंडा है। इन दोनों के पीछे शहीदों के रक्त से लिखा हुन्ना बहुत गौरवमय इति-हास है। ये दोनों परस्पर विरोधी कैसे हो सकते हैं ? केवल एक विकृत-मस्तिष्क व कि ही सोच सकता है कि इनमें विरोध है। रहा यह कि

नहीं इन दोनों भंडों को फहराना है उस समय पहले कौन फह-

राया जाय, यह कोई टेड़ा प्रश्न नहीं क्योंकि पहले राष्ट्रीय कान्ति है

फिर समाजवादी क्रान्ति, इस कारण पहले तिरंग मंडा ही फहराया
जायगा। श्रवश्य मेरा मतलव यह नहीं है कि राष्ट्रीय क्रान्ति के सौपचास वर्ष वाद ही समाजवादी क्रान्ति होगी, विकि मच वात तो यह
है कि इन दोनों के दिमियान के समय को घटाकर एक हक्ता एक दिन
करने के लिये ही इस बात की जरूरत है कि एक वास्तिक समाजवादी
हल को श्राने श्रक्ष की नोक वनाई हुई जनता को कियाशील होने
की जरूरत है।

### समाजवाद श्रीर लाल भांडा श्रविच्छेद

लाल भंडे के सवाल पर लौटते हुए हम यह पाते हैं कि समाज-बाद ग्रीर लाल भाडा ग्राविच्छेय हैं। इसलिय वास्तविक रूप से जो समाजवादी हैं, यहाँ तक कि ईमानदार वामपत्ती मी अपने को किसी भी हालत में इतना नहीं भूत सकते कि वे समाजवाद के दुश्मनों के बहकाने पर लाल भांडा का विरोध करें। हाँ यदि कोई गिरोह लाल फंडे का दुरुपयोग कर रहा है, तो उसकी दवा यह नहीं है कि हम नाकर उस लाल मंडे को उठा फेंके, बिंक हमें चाहिये कि हम खुद दस हजार लाल मंडा लेकर चलें और इस प्रकार जनता को यह दिखला दें कि हम लाल फंडे के श्रमली हकदार है, न कि वे जो उसका दुरुपयोग करते हैं। किसी भी हालत में कोई समाजवादी यहाँ तक कि वामपत्ती भी किसी दिल्लिएपंथी अथवा फासिवादी के द्वारा बाल भन्डे का अपमान होने नहीं देगा। इसी प्रकार एक समा जवादी तिरंगे का भी अपमान होने न देगा। एक दिल्लापयी जो लाल फन्डे से तिरंगे को अंध्य बतलाता है, वह उतना ही खतरनाक है जो तिरंगे को गालियाँ देता है। यहाँ तक मुस्तिम लोग के मन्डे की षद्यपि वह बदतर साम्प्रदायिक भन्डा है, इजत की जानी चाहिये। जब तक जनता का एक बड़ा हिस्सा इसकी लेकर चलता है, तब तक इसकी इजत करनी पड़ेगी। इस भारहे का भी क्रौतिकारी उपयोग हो सकता है, यह आजाद हिन्द फौज के कमान्डर अब्दुल रशीद की सजा के विरुद्ध जो प्रदर्शन हुए थे, उस अवसर पर जात हो गया।

तथ्य है कि तिरंगा सद मुसलमानों को मान्य नहीं

भान्डों के सम्बन्ध में यह भी बात याद रखनी चाहिये कि किसी भी कारण से हो जिसके क्योरे में यहाँ जाने की जरूरत नहीं, तिरङ्गा भरूडा मुसलमानों में से अधिकाँश को मान्य नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात है, अवश्य इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसा आकृष्टिम क रूप से हुआ है और यह कार्य-कारण सम्बन्ध के बाहर है, फिर भो यह एक तथ्य तो है ही। कैसे इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थित से छुटकारा कराया जाय, इसका यहाँ प्रश्न नहीं है पर यह निस्तग्देह है कि आगे भी बहुत दिनों तक परिस्थिति ऐसी ही रहेगी। नेताओं के चुनाव भाषणों ने करीब-करीब काँग्रेस द्वारा स्वीकृत जातियों के अत्या होने के अधिकार पर पानों फर दिया है, फिर पटेल द्वारा दी गई एहयुद्ध की अत्यन्त मूर्खतापूर्ण धमकी, इन सब बातों ने इस सम्बन्ध की परिस्थित को खराब ही किया है। इस प्रकार तथ्य रूप में तिरङ्गा भरूडा अधिकार पष्ट्र का भरूडा नहीं है।

### बाल भन्डे से केवल शोषक ही जलते हैं

पर लाल मन्डे के साथ ऐसी कांई श्रातुविधा नहीं है। श्रावश्य फासिवादी तथा उच्च वर्ग के श्रासन के पद्माती इससे घृणा करते हैं, पर इसी कारण यह मेहनतकश जनता के संग्राम के लिये श्राव्या श्रक्त है। इसलिये राष्ट्रीय कांति के प्रीप्यों को भी सोच समभ कर लाल मन्डे के विरोध का बीड़ा उठाना चाहिये। श्रावश्य लाल मन्डा समाजवादी कांति का प्रतीक है, इसीलिये शोधक इससे जलगे ही पर मैं उम्मीद करता हूँ (शायद यह उम्मीद के विरुद्ध उम्मीद है)

कि हमारे दिल्णपंथियों का यह विद्वेष वैसा नहीं है।

वामपक्षी कांग्रेस की १९४२ की धारा में ले जाना चाहते हैं वामपित्तियों श्रीर समाजवादियों की कांग्रेस के अन्दर रहना चाहिये। १६४२ ने यह दिखला दिया कि कांग्रेस उससे कहीं श्रिष्ठिक विकाश की योग्यता रखती है जितना कि दबाब राजनीतिज्ञ तो न चाहते होंगे। श्रवश्य कांग्रेस में रहने का यह दाम कदापि नहीं दिया जा सकता कि वामपच्च या समाजवाद त्याग दिया जाय। कभी नहीं, वामपच्ची या समाजवादी कांग्रेस को १६४२ की धारा में आगो बढ़ाने के लिये हैं।

# कांग्रेस जनकांति का वास्तविक वाहन हो

इसके लिये काँग्रेस का इस प्रकार से पुनर्गठन होना चाहिये कि जनकांति का वास्तियक बाहन हो सके। यह स्पष्ट है कि दिच्यापच इस जिम्मेदारी को उठाने के लिये तैयार नहीं है। वास्तिवक रूप से १६४२ ने इनको कुछ नहीं सिखाया या यही सिखाया कि वे काँवि से बचत करते रहे।

# नेताओं का वही पुराना राग

वर्धा जिला राजनैतिक कानफरेन्स के अवसर पर कार्य-समिति के सदस्य श्री शंकरराव देव ने १९४५ के ३१ दिसम्बर को कहा था:—

"हम विगत त्रान्दोलन में इस कारण त्रामकल नहीं रहे कि हम
त्राहिसात्मक त्रामहयोग या सत्याग्रह के गान्धीवादी तरीके से अपिरचित थे, बिक हम इसिलये असफल रहे कि रचनात्मक कार्यं कम पर
त्राधारित कोई मजबूत सङ्गठन नहीं था जो सत्य और ऋहिसा पर
विश्वास रखता। ऋहिंस-असहयोग कोई नई चीज नहीं है यह तो
लोकमान्य तिलक के निष्क्रिय प्रतिरोध का जिसमें स्वराज्य, स्वदेशी,
वायकाट तथा राष्ट्रीय शिक्षा था, विशदीकरण मात्र है। यदि आप
गाँधी जी के १४ सूत्री कार्य-कम को लेकर जनता का बराबर संस्पर्श

बनाये रहें तो सब किसान, मजदूर की शक्तियाँ आपके साथ रहेंगी और आप ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध अन्तिम अहिंस हमला कर जनता के फायदे के लिये शक्ति पर कब्जा कर सकेंगे। ' श्री देव ने और भी कहा कि "अस्ति, चिमूर तथा दूसरे अत्याचारों की पुनरा- इत्ति को रोकने के लिये हमे जब जरूरत पड़े तो कमर कस लेना चाहिये।'

#### केवल दबाव राजनीति

यह सबक वही पुराना राग है। अध्यात्मिक तामकाम को निकाल देने पर इसका अर्थ यही होता है कि पुराने उन्न पर काँग्रेस का सङ्गठन हो। यह एक शिथिल संस्था रहेगी जो शायद दबाव राजनीति के उपयुक्त है पर काँति के बाहन के सम्पूर्ण अनुपयुक्त रहेगा। जिस समय श्रोदेव बोल रहे थे, उस समय १४ सूत्र थे, पर बाद को सूत्रों की संख्या बढ़ा दी गई पर इससे न तो उसके तगीके में और न उसके उन्न में ही कोई परिवर्तन हुआ। कहीं यह न समका जाय कि श्रोदेव का उद्धरण ठीक से नहीं दिया गया, इसलिये हम उसकी पूरी रिपोर्ट को उद्धृत करते हैं।

"कलकत्ते के उस प्रस्ताय की व्याख्या करते हुए जिसमें नीति के रूप में ऋहिंसा पर फिर से जोर दिया गया उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों को बहादुरी, कष्ट सहज तथा त्याग के लिये ऋमिनन्दित करती है. पर उनके उन तरीकों की निन्दा करती हैं जिनमें उन्होंने ऋहिसा को त्याग दिया था। ऋहिंसा के द्वारा लोगों को क्रान्ति या खुले विद्रोह के लिये संगठित किया जा सकता है, पर हिंसा या सशस्त्र प्रतिरोध के द्वारा ऋाप खुल्लमखुल्ला लाखों व्यक्तियों को लेकर हिंसात्मक संग्राम नहीं कर सकते। विगत ऋगन्दोलन में तो लोगों का उद्देश्य यह था कि राष्ट्रीय हड़तालों के द्वारा सरकार के यंत्र की विलकुल बैठा दिया जाय। पर जब लोग इसमें सफल नहीं हुए तो उनके लिये यह स्वामाविक । हुन्ना कि वे रेल, तार काटने चल दिये। त्रौजार डाल देना तथा राष्ट्रीय लड़ाई यह राजनैतिक शक्ति पर कब्जा करने के लिये एक अच्छा अस्त्र है। '१

कांग्रेस किसान-मजदूर-राज्य स्थापित करना चाहती है जिसमें सबको समान सुविधायें प्राप्त होगी और अम का शोषण न होगा। सब मौलिक धन्धों का राष्ट्रीयकरण होगा जिससे अमिकों को काम खाना, कपड़ा, मकान मिलेगा। इसके अतिरिक्त धन का न्यायपूर्ण विभाजन होगा जिससे किसान, मजदूर तथा उत्पादक कों जरूरत के मुताबिक मिले। गान्धी जी इन बातों को शस्त्र से हासिल नहीं करना चाहते हैं, बिल्क शांतिपूर्ण तथा अहिंस उपाय से रचनात्मक कार्यक्रम से प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि रचनात्मक कार्य से करने पर समाज में क्रान्ति होगी। ठोस सारपूर्ण रचनात्मक कार्य से ही उद्देश्य प्राप्त हो सकता है। इसिलये उठो, जागो, एक हो और राष्ट्रीय संग्राम के लिये तैयार हो जान्नों जो विधान-सम्मेलन की असफलता के बाद लड़ा जायगा।

# श्री देव का त्रसली उद्देश्य

इस प्रकार कथन में श्री देव का क्या उद्देश्य है, यह उनके आगे के कथन से स्पष्ट हो जाता है।

"शिमला में श्रासफल हो जाने के बावजूद हम विधान-सम्मेलन के विधान बनाने में भाग लेंगे जिससे शक्ति का हस्तान्तरीकरण हो। पर यदि सरकार किसी प्रकार बाधा उत्पन्न करे, या परिस्थिति श्रासह-नीय हो जाय तो हमें एक दूसरी श्रीर श्रान्तिम लड़ाई छेड़नी पड़ेगी।" (करतल ध्वान)

# भोंकना श्रीर पोंकना

यह तो बदतर दबाव राजनीति ही हुई। यह जो विधान को कार्या-न्वित करने के साथ-साथ पारी-पारी से संग्राम की बातचीत करते जाना, यह दवाव राजनीतिजों के लिये श्रच्छी बात है। मेरा यह कहने का मतलब नहीं है कि क्रान्ति में सुधार का कोई स्थान नहीं है। उनका स्थान होता है वशतें कि सुधारों को क्रान्तिकारी दृष्टिकोण से कार्यान्वत किया जाय।

## सुधार और क्रान्ति के सम्बन्ध पर लेनिन

लेनिन इस बात को जानते थे कि केवल मार्क्सवाद में सुधार और कान्ति के सम्बन्ध का अच्छी तरह निरूपण किया गया है। सुधार कान्तिकारी वर्ग-सवर्ध के ही उपफल हैं। लेनिन ने ही बड़े सुन्दर शब्दों में कहा है 'सैद्धान्तिक' रूप से हर समभौते को अस्वीकार कर देना, आमतौर से हर समभौते के औचित्य को हो अस्वीकार कर देना, चाहें वह किसी प्रकार का हो एक ऐसा बचपन है जिसे गंभीरता के साथ लेना मुश्किल है। जो क्रान्तिकारी मेहनतकश वर्ग के लिये हितकर होना चाहता है, उसे चाहिये कि ऐसे समभौतों को निर्दिष्ट रूप से अलग कर ले जो मौकावाद और गहारी से पूर्ण है और अन्त तक इन समभौतों की आलोचना करे, भंडाफोड़ करे और यह नहीं कि आमतौर से सब समभौतों को न मान कर दूसरों को गलत अर्थ निकालने का मौका न दें।"

# कांग्रेस मंत्रिमंडल फायदा पहुँचा सकते हैं यदि

समभौते और युद्धकालीन रणनेतिक पीछे हटना Reculer pour mieuse souter अच्छी तरह छलांग मारने के लिये पाछे हटने की नीति पर हो, न कि नौकरी पाने की नीति पर । यदि कांग्रेस मंत्रिमडल पत्रों को क्रान्तिकारी स्वतंत्रता दें, अस्त्र कानून वापस लें (गान्धीवादी शायद इसको पसन्द न करे, पर उनको यह बता देना चाहिये कि लार्ड इर्विन के निकट गान्धी जी ने जो मांगें की थी, उनमें अस्त्र कानून को रह किया जाना भी था), पुलिस आदि को आजाद हिन्द फीज के आदर्श पर संगठित किया जाय, तो उस प्रकार का मंत्रीत्व-ग्रहण

कान्ति के लिये जमीन तैयार कर सकता है। पर क्या इस दृष्टिकोण का कहीं पता है? मुक्ते बहुत सन्देह है। अभी से ही पदों के लिये भगदड़ मची हुई है और चूँकि १९४२ ने नेताशाही को चौंका दिया है इसलिये शायद अवकी बार पद-महण १९३७ के मौके से कम कान्तिकारी दृष्टि से हो।

## उचित संगठन वामपक्ष, पर

इसिलये कांग्रेस को १६४२ की भावना से पुनः संगठित करने का भार वामपित्यों, समाजवादियों तथा उन चन्द प्रगतिशील दिखिण-पंथियों पर जिनमें अभी कुछ भ्रांतियां वाकी है पड़िगा और जो अन्त तक वामपित्यों तथा समाजवादियों में मिल जायेंगे। फिर भी वामपित्यों अथवा समाजवादियों को कांग्रेस पर ही पूरा भरोसा रखकर बैठे नहीं रहना चाहिये। उन्हें १६४२ की रोशनी में वर्ग संस्थाओं, छात्र तथा नौजवान-संस्थाओं का गठन करना चाहिये।

### संगठन के कुछ व्योरे

पहली बात तो यह होनी चाहिये कि ये संस्थायें कांग्रेस से स्वतंत्र हो, पर हाँ वे किसी भी हालत में तबतक कांग्रेस के विरुद्ध न हो जब तक कांग्रेस सचसुच साम्राज्यवाद विरोधी रहें। वामपित्यों तथा समाजवादियों को यह भी चाहिये कि यद्यपि मुस्लिम लीग पर साम्प्रदायिक नेतृत्व है, फिर भी उसे अवज्ञा की दृष्टि से न देखें क्योंकि वह साम्रज्यवाद विरोधी संस्था के रूप में विकसित होने की सामर्थ्य रखती है। सच तो यह है कि मुस्लिम जनता का दबाव उसे उस तरफ लिये जा रहा है।

## आजाद हिन्द फौज

१६४२ की क्रान्ति की भस्मराशि से मजे हुए से वामपित्त्यों तथा समाजवादियों के अतिरिक्त एक और क्रान्तिकारी शक्ति का उदय हुआ है, जिसको कुछ ही लोग भाप पाये हैं। यह श्री सुभाव संगठित त्राजाद हिन्द फीज है। कोई ५०००० व्यक्ति जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध में मजे हुए हैं, इंस समय दिनरात भारत के कोने-कोने में घूम रहे हैं, जनता को अपने किस्ते तथा विचार ऐसी भाषा में सुना रहे हैं जो जनता समभती है। इनका सरदारी सेना के साथ भी बहुत निकट सम्बन्ध है और यह सेना ही वह शक्ति है जिस पर साम्राज्यवाद अपने अस्तित्व के लिये निभर है और जिसके मिले बगैर कोई कान्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार आजाद हिन्द फीज ने साम्राज्यवाद के सब से तगड़ी किलेबन्दी में दरारें कर दी हैं। यह उल्लेखनीय है कि कान्तिकारियों ने भी इस तथ्य को अञ्छी तरह नहीं समभा है।

### शाहनवाज आदि क्यों छूटे

लोग यह समभते हैं कि मेजर जैनरल शाहनवाज और उनके साथियों को जन-त्रान्दोलन के कारण छोड़ दिया गया पर यह पूर्ण सत्य नहीं हैं। सेना ने ही मुख्यतः इनकी रिहाई कराई। इस सम्यन्ध में 'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड' की यह खबर पठनीय है:—

( हमारे विशेष सम्वाददाता द्वारा )

"लखनऊ ४ जनवरी—दिल्ली से प्रांत विश्वस्त सूत्रों से जात दुश्रा है कि श्राजाद हिन्द फीज के तीन वीर शाहनवान, सहगल दिल्लन की रिहाई की माँग सेना द्वारा की गई थी। कमान्डर-इन-चीफ ने जो इस सेना के प्रधान सेना की इच्छा के श्रनुसार कार्य किया। सेना के स्वतंत्र वेाट ८० फी सदी रिहाई के पन्न में थे। इसके बाद रेजिमेन्ट के श्रध्यन्तों ने सेना से यह स्पष्ट कर दिया कि सम्राट के प्रति शपथ की रोशनी में उनके इन विचारों का क्या अर्थ है। उन्हें यह भी बताया कि उनकी हालत में उनका क्या कर्तव्य होता फिर वेाट लिया गया, तो रिहाई के पन्न में ७८ फी सदी बाट आये। सना के भारतीय हिस्से ने या ह पष्ट कर दिया कि श्राजाद हिन्द फीज वाले जिन परिस्थितियों में पड़ गये थे, वैसी परिस्थिति में पड़ने पर यह भी वैसा ही करते। इस प्रकार सेना के मन की टोह पा जाने पर कमान्डर-इन-चीफ ने वायसराय की कार्यकारिणी से परिस्थिति स्पष्ट कर दी और यह बता दिया कि अन्तिम फैसला देने वाले के रूप में वे इस मामले में क्या करने जा रहे हैं। इस प्रकार इन कोर्ट-मार्शलों से एक बात यह साफ हो गई कि भारतीय सेनायें कानून की दृष्टि से चाहे जिसके अधीन है, वैधानिक परिस्थिति चाहे उस सम्बन्ध में कुछ भी हो पर यह सेना अब भारतीय राष्ट्र के अधीन है न कि और के।"

# त्रागामी क्रांति में त्राजाद हिन्द फौज का भाग

इस समाचार का अर्थ स्पष्ट है इघर जो कई सिपाही विद्रोह हो चुके हैं उनसे इसका अर्थ और स्पष्ट हो गया है। आगामी संज्ञाम में आजाद हिन्द फौज यदि सब से बड़ी नहीं तो एक बहुत बड़ी शक्ति प्रमाणित होगी। यह इस बात को देखेगी कि क्रांति पेशेदार भाड़े के टहु औं के द्वारा खतम नहीं कर दी जाती। सच तो यह है कि आजाद हिन्द फौज के कारण अब भारत की भूमि पर भाड़े की फौज नहीं रह जायगी।

# आजाद हिन्द फौज में एक बड़ी कमी

फिर भी आजाद हिन्द फौज में एक बड़ी कमी है। वे लाल सेना की तरह विचार धारा में मंजे नहीं हैं। बात यह है कि सुभाष बाबू वास्तविक लड़ाई में तथा लड़ाई की तैयारी में इतने व्यस्त थे कि इस प्रकार की विचार धारा की शिद्धा के लिये कम समय मिलता होगा। वामपची दलों का यह कर्तव्य है कि वे इस अटि को दूर कर दें। इस प्रकार से तैयार किये जाने पर ही ये आजाद हिन्द फौज के मृतपूर्व सदस्य विश्वकान्ति के प्रवलतम शक्ति हो सकते हैं। नहीं तो प्रतिक्रान्ति इन्हें अपना स्टार्म-ट्रूप के रूप इस्तेमाल करने की चेष्टा

कर सकती है, इस प्रकार कान्ति आकत में पड़ जायगी। ये लोग इतना तां जानते ही हैं कि ये आजादी के लिये लड़ रहे थे, पर इस शब्द का वास्तिविक किसान-मजदूर-राज वाला अथ न कि रामराज्य या ट्रस्टीराज जिसका माने फासिवाद भी हो सकता है) इनके दिमाग में खूब अच्छी तरह बैठा देना चाहिये।

### वामपक्षो किसी भो हालत में घुटना न टेके

यह कोई समाजवादी दल के संगठन पर पाठ्यपुस्तक नहीं, अतएव हम इन्हीं मोटे मन्तन्यों तक अपने को सीमित रक्खेंगे। किसी भी हालत में वामपत्ती या समाजवादी घुटना न टेकें। अवश्य यदि शक्तियों का तारतम्य ऐसा पड़े और हद तक जाने की जरूरत हो तो ये पार्टियों खुल्लमखुल्ला रूप में अपने खुले रूप को कांग्रेस के अन्दर तोड़ दें और गुप्त रूप में रहें। लेनिन का तथा अन्य संगठन कर्जाओं का तो यहाँ तक कहना है कि गुप्त भाग के बगैर कोई कान्तिकारो दल नहीं होता। मैंने इस विषय पर अन्यत्र लिखा है, इसलिये यहाँ तक यहां यथेष्ट है।

### त्राधी संस्था गुप्त त्राधी प्रकट

अवश्य यदि प्रतिकान्ति जोर डाले और मजबूर करे कि वामपत्ती पार्टियों या तो घुटना टेक दे या कांग्रेस से निकल जायँ तो ये ऐसा कर सकती हैं कि अपनी संस्था के आधी को डुबा दें और आधी को खुली रक्खे। यदि प्रतिकान्ति का कांग्रेस पर जोर हो जाय और वे पार्टियों को याने महात्मा की पार्टी के अतिरिक्त सब पार्टियों को कांग्रेस से बाहर निकाल दें तो ये पार्टियों ऐसा कर सकती हैं कि उनके जो सदस्य कांग्रेस के अन्दर प्रभावशाली हैं उनको कांग्रेस को प्रभावित करने के लिये पार्टी से इस्तीफा दिलवा कर कांग्रेस में रहने दे, वाकी लोग बाहर पार्टी बनालें। कांग्रेस के अन्दर जो रह जायँ वे वाहर के दारा परिचालित हों।

# सभी हाल में की तैयारी

मैंने केवत उस समय के लिये मार्ग बताये हैं जब कि वामपच को मजबूर किया जाय। अवश्य यदि प्रतिकान्ति को जमीन के नीचे रहने के लिये मजबूर किया जा सके जैसा कि अध्यापक कृपलानी को पीछे हटने के लिये मजबूर किया गया, तब तो प्रश्न ही नहीं उठता। किसी भी हालत में पार्टियाँ अपने कामों को तेज करें। अब कैडर या सदस्यों को ठोक से विचारधारा की शिचा दी जाय। गांधी जी के १४ या २२ सूत्रों पर (इनको सहन किया जाय, पर अपल नहीं) नहीं, बिल्क रोजमरें की आर्थिक लड़ाई के च्रेत्र में साथ देकर जनता का साथ दिया जाय।

# फाँसी घर में एक शहीद के सन्देह

अन्त में मैं पाटक को यह स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि फौसी की प्रतीचा करते हुये फौडीबर से अन्तिम पत्र लिखते हुये यह भय जाहिर किया था कि कहीं उनके त्याग का दुस्पयोग न हो। उन्होंने यह कहा था कि इसे रोकना चाहिये। १६४५ के एक शहीद का यह सन्देश बहुत हो हृदयदावक है। आखिर फौसी चढ़ने के पहले इस शहीद शिरोमिण को यह शंका क्यों हुई थी? यह स्पष्ट है कि फौसी घर में बन्द इस भावी शहीद को प्रतिक्रान्ति अपने भयंकर जबड़ों को खोली हुई दिखाई पड़ी। शहीद ने अपने अनुमृतशील हृदय से यह अनुभव किया कि मौजूद परिस्थित में उनके तथा दूसरे शहीदों के त्यागों के दुस्पयोग की संभावना है।

# क्या शहीद व्यर्थ में मरे ?

मैं यह दिखा चुका हूँ कि किस प्रकार प्रतिकान्ति १६४२ तथा उसकी सहकारी आजाद हिन्द भीज की सारी कमाई को प्रसने के लिये तैयार है। इन शहीदों के वास्तविक (न कि ऊपरी) प्रशंसकों का यह कर्तब्य है कि इस बात को देखें कि शहीदों के त्यागों का दुरुपयोग न हो। उन्होंने ऋपना तरुण जीवन कान्ति के पहियों की दुतगामी यनाने के लिये दिया, न कि उनकी फँसाने के लिये। वामपिद्यों तथा समाजवादियों का कर्तव्य हैं कि १६४२ की धाती को एक सुद्धी चने के लिये विकने न दे। प्रतिकान्ति को शाब्दिक लड़ा-इयों में हराना बेकार है। प्रतिकान्ति ऋपने स्त कातने में व्यस्त है, हम जनता के निकट बावें। केवल जनता ही इस बात की गारंटी कर सकती है कि प्रतिकान्ति हार जायगी। केवल वही इस बात की गारंटी कर सकती है कि इस ऋगजादी तथा समाजवाद तक की यात्रा को पूर्ण करे।

# त्राठवाँ ग्रध्याय



# भावी विधान सम्मेलन

भारतीय विधान सम्मेलन की पोल

शायद इस पुस्तक के छपते-छपते विधान सम्मेलन की बैठक हो। इस विधान सम्मेलन के सम्बन्ध में २६ ख्रास्त १९४६ के ख्राज में मैंने जो कुछ लिखा था वह पर्याप्त है।]

"विधान-सम्मेलन निर्वाचन हो जुका है। आधुनिक भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम विधान-सम्मेलन बुलाया जा रहा है। बहुत से लोग हैरान है कि यह क्या बला है क्योंकि इसके सम्बन्ध में परस्पर विरोधी बातें सुनने में आ रही है। राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू यह कह रहे हैं कि विधान-सम्मेलन पूर्ण स्वतन्त्र संस्था है, पर ऐसी कोई बात स्वट दृष्टिगत नहीं होती। जब से मुस्लिम लीग ने यह निश्चय किया है कि वह विधान-सम्मेलन में भाग नहीं लेगी तब से तो यह भी संदिग्ध हो गया है कि विधान-सम्मेलन की मँगनी होने को तो हो गयी पर लीगी ऋड़ गे के कारण उसका ऋधिवेशन रूपी व्याह होगा ऋथवा नहीं।

इस विषय पर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के पूर्व यह उचित होगा कि हम देख लें कि इतिहास में विधान-सम्मेलन किस प्रकार से कार्य करते रहे हैं तो शायद हमारे प्रश्न के निर्णय में बहुत सरलता होगी।

किसी समय अमेरिका भी ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत था।
पहले अमेरिका में मुख्यतः इक्कलैण्ड के लोग ही जाकर बसे थे। इसलिये मातृभूमि के साथ उसका बहुत दिनों तक सम्पक्त जो रहा उसमें
हिसान का कोई स्थान नहीं था। वह तो एक तरह से मेम सम्पर्क था,
स्पष्ट शक्दों में अमेरिकानासियों को बहुत दिनों तक यह मालूम ही
नहीं हुआ कि उनका कोई निजी अस्तित्व भी है। किन्तु कुछ दिनों
तक इस प्रकार नानालिगी में रहने के बाद अमेरिकानासी बालिग हो
गये। उन्होंने समभ लिया कि हजारों मील दूर से अमेरिका का शासन
और वह भी शासन नहीं बिक शोषण अमेरिका के हक में अच्छा
नहीं। अमेरिका वाले अब चाहते थे कि ये अपना शासन स्वयं करें।
इसके लिये उन्होंने अपनी मातृभूमि के निवासियों और सत्ताधारियों
से मौग की, पर वह स्वीकृत नहीं हुई। परिणाम यह हुआ कि अमेरिकानालों ने विद्रोह कर दिया और १७७६ में अमेरिका स्वतन्त्र
वोषित किया गया।

### अमेरिका का विधान-सम्मेलन

किस प्रकार यह स्वतन्त्रता-संप्राम हुन्ना, इसके विवरण में जाने की ग्रावश्यकता नहीं । यहाँ इतना ही यवेष्ठ है कि स्वतन्त्रता की घोषणा के बाद फिलाडेलिफिया नगर में एक विधान-सम्मेलन बुलाया गया श्रीर इसमें अमेरिका का नया विधान तैयार किया गया। अमेरिका का सुप्रसिद्ध विधान इसी सम्मेलन की उपज है। यहाँ यह स्पष्ट है और इस श्रीर हम पाठकों का ध्यान विशेष आकृष्ट करना चाहते हैं कि कान्ति के बाद कान्तिकारी अथवा कान्ति में भाग लेने वाले राष्ट्रीं की अरोर से यह विधान-सम्मेलन बुलाया गया था। विशेषतः यह बात स्मरण रहे। कि ब्रिटिश सरकार की और से या उसके बनाये हुये नियमों के अनुसार यह विधान-सम्मेजन नहीं बुलाया गया था।

#### फ्रांस का विधान-सम्मेलन

श्रवश्य फ्रांस में जो विधान-सम्मेलन (स्टेट्म जेनरल) बुलाया गया था उसका इतिहास कुछ भिन्न है। फ्रांस के तत्कालीन राजा लुई चौदहवें ने भी विधान-सम्मेलन बुलाया था। राजशक्ति की यह हच्छा यी कि श्रलग-श्रलग वर्ग के लोग श्रलग श्रलग श्रिष्वेशन करें। इसके श्रलावा विधान सम्मेलन का चुनाव कुछ इस तरीके से किया गया कि जनता के वास्तविक प्रतिनिधि न पहुँच पाये। सीधा सीधा जनता के द्वारा विधान-सम्मेलन का निर्वाचन कराने के बजाय बड़े धुमाव-फिराय के साथ निर्वाचन कराया गया। मिसले ने लिखा है कि पचीस वर्ष के कर-दाता श्रों को यह हक था कि वे निर्वाचकों को चुने, फिर निर्वाचक डिपटियों श्रर्थात् प्रतिनिधियों का चुनने वाले थे। जो कुछ भी हो इस प्रकार भी जनता के एक बड़े हिस्से ने करीब पाँच लाख लोगों ने निर्वाचन में भाग लिया।

#### क्रुटिनीतिज्ञों की चालु

उस युग के कूटनीतिजों ने यह कोशिश की कि वे इस प्रकार से को कुछ दे रहे हैं उसे देना न पड़े। पहली कोशिश तो यह था कि सामन्त तथा पुरोहित इसमें ऋधिक संख्या में पहुँचे। तृतीय वर्ग को नहीं तक हो सके कम स्थान ही मिले इसकी कोशिश की गई। इतनी सब तैयारी करने पर भी जो परिणाम हुन्ना वह प्रभुन्नों के सब हिसाबों के बाहर चला गया। सामन्तवादी समभते ये कि यदि जनता के कुछ प्रतिनिधि पहुँच भी गये तो उन्हें यह हिम्मत न होगी कि सभा में बैठ कर बड़े-बड़े श्रमीरों श्रीर उमराबों के मुकाबले में बात करें।

पर हुआ टीक इसके विपरीत जनता के प्रतिनिधि अधिक संख्या में पहुँचे। जब यह जुनाव हो गया तो अधिवेशन की तिथि टलती थी। राजा ने चाहा या रूसी काँति के एक प्रमुख ट्रटस्की कि यह केवल एक बातचीत तथा तर्क वितर्क की सभा होगी, पर यह देखा गया कि घटनाचक इसके विरुद्ध गया। सी० एस० नामक नेता ने कहा कि अब हम स्टेट्स जैनरल न रह कर राष्ट्रीय असेम्बली के रूप में हो जायंगे।

केवल यह बातों का जमा-खर्च ही नहीं था। राष्ट्रीय असेम्बली के होते ही उसे असेम्बली ने अपने लिये कर वस्तुल करने का हक ते लिया यह केवल शब्दों में नहीं था। जनता कौतिकारी आग से इस प्रकार ध्रधक रही थी कि सभी लोग जानते थे कि यदि राष्ट्रीय असेम्बली ने कर देने के लिये मना कर दिया तो कर मिलेगा ही नहीं। हुआ। भी यही राष्ट्रीय असेम्बली स्पष्ट रूप में राष्ट्रीय कर्ज का सवाल उठाया और यह कहा कि उसकी गारण्टी की जाती है कि राष्ट्र का कज अदा किया जायगा। इस प्रकार असेम्बली ने पूर्ण प्रभुता की भाषा तथा तर्ज-तरीका अहण् किया।

### प्रतिनिधियों के प्रवेश पर रोक

जब इस प्रकार राजा का बुलाया हुआ स्टेट्स-जेनरल उसके हाथों से निकल गया और राष्ट्रीय अपसेम्बली के रूप में परिणत हो गया तो राजा ने यह आजा दी कि अगले दिन जब सदस्य आवे तो उन्हें भवन में प्रवेश न करने दिया जाय। जब प्रतिनिधिगण अगले दिन सम्मेलन के लिए पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भवन के दरवाजे बन्द हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि राजा के हुक्म से दरवाजा बन्द है और वह खुल नहीं सकता। अब तो प्रतिनिधिगण वहे असमंजस में पड़े। इस पर एक प्रतिनिधि गिलोतां ने यह कहा कि क्यों न हम लोग टेनिस कोर्ट में सभा करें। तदनुसार टेनिस कोर्ट में ही सभा हुई और इसमें एकत्र प्रतिनिधियों ने यह प्रतिज्ञा की कि स्वतन्त्रता का विधान विना बनाये वे नहीं लोटेंगे।

#### सेना ने जनता का साथ दिया

इस प्रकार टेनिस कोर वह युद्धक्तेत्र प्रमाणित हुन्ना बहाँ जनता ने राजशक्ति के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी। इस दिन से जनता न्नौर राजा के बीच बड़ी प्रचएड लड़ाई छिड़ी। यह विधान-सम्मेलन किस प्रकार विधान बनाकर ही हटा, किस प्रकार फ्रांस में राजतन्त्र की पराजय हुई न्नौर प्रजातन्त्र की स्थापना हुई, यह व्यौरे की बात है। किन्तु इसमें मुख्य बात यह है कि जानता ने तथा सेना ने राजा का विरोध किया। इस कारण विधान-सम्मेलन जययुक्त हुन्ना।

इस दृष्टि से देखने पर फ्रांस में उस समय जो क्रांतिकारी शिक्तयां उठ रही थीं यह विधान-सम्मेलन उसी का एक भाग या प्रकाश बना। यही इसकी सफलता का रहस्य है ऋौर इस सम्बन्ध में सब से बड़ी बात यह है कि सेना ने उसका साथ दिया। यह इस ऐतिहासिक उदाहरण से स्पष्ट है कि यदि जनता ऋौर सेना का समर्थन प्राप्त हो तो राजशक्ति द्वारा बुलाया हुआ सम्मेलन भी क्रांतिकारी हो सकता है। पर इस नतीजे पर पहुँचने के साथ हम यह भूल न जाय कि बास-टाइल दुगें जेल पर जनता द्वारा हमला तथा अन्य क्रांतिकारी कार्य न होते तो यह विधान-सम्मेलन हवा में उड़ता रह जाता। इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रहे कि जनता के ये क्रांन्ति-कार्य राष्ट्रीय

श्रिसेम्बली से सम्पूर्ण रूप से स्वतन्त्र थे। श्रर्थात् श्रिसेम्बली में बैटने वाले नेताश्रो तथा वकाश्रों का उसमें कोई हाथ नहीं था। समस्तीता-संघर्ष साथ-साथ

सम्मेलन तो इधर अपने प्रस्ताव पास करता रहा, उधर पेरिस तथा अन्य शहरों में क्रांतिकारी जनता पग-पग पर राजतन्त्र से लोहा लेती रही। गाँवों में किसानों ने जमींदारों के विरुद्ध धावा बोल दिया अगैर उनकी जमींदारियों को जब्त कर कचहरियों में आग लगाकर दस्तावेज जला दिये। इस प्रकार यह किसी भी तरह नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रीय असेम्बली की अकड़ के कारण वहाँ पर राजतन्त्र की शिष्ठ का हास होकर प्रजातन्त्र की स्थापना हुई। इसके विपरीत सम्पूर्ण पुष्ठभूमि में देखने पर यह पता चलेगा कि राष्ट्रीय असेम्बली ने इस सम्बन्ध में जो कुछ किया वह बहुत ही नगर्य था और यदि वह न बैठती तो भी फान्स में समानता मैत्री और स्वतन्त्रता का मन्डा लहराता। इसलिये राजा ने स्टेट्स-जेनरल को बुलाया था इसको अधिक महत्व देकर और सब बातों को मूल जाना जिनमें बैसटाइल दुर्ग जेल पर हमला करके राजनीतिक कैदियों को छुड़ा लेना एक प्रतीक मात्र था गलत होगा।

#### ब्रिटिश सरकार की नीयत

भारतीय विधान सम्मेलन को ब्रिटिश राजशिक ने बुलाया है। यह कहना कि उसने ब्रात्महत्या करने के लिए विधान सम्मेलन बुलाया है कुछ भी हो जँचता नहीं है। फ्रेंच राजा ने जिस कारण से स्टेट्स-जनरल बुलाया था उसी कारण से ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल ने भी विधान सम्मेलन बुलाया है, ऐसा मान लिया जा सकता है। अब बात यह रही कि क्या विधान सम्मेलन की बैटक के साथ-साथ भारत्वर्ष में बैसटाइल दुर्ग के जपर कब्जा किये जाने की तरह हलचले होंगी या नहीं, याने इस प्रकार की हलचलों के द्वारा विधान-सम्मेलन

को ताकत पहुँचाया जायगा या नहीं, इसी पर सारी बाते निभर है।

# जनता विद्रोह के लिये प्रस्तुत

में समभता हूँ कि जहाँ तक जनता का सम्बन्ध है वह चाहे किसान जनता हो या मजदूर या दुटपुँ जिया बाबूवर्ग हो वह तो इतनी उकताई हुई है कि इंशारा पाते ही उठ खड़ी होने के लिये तैयार है। सेना के सम्बन्ध में भी ऐसा कहा जा सकता है कि वह भी एक बड़ी हद तक तैयार है, जैसा कि उसके अन्दर होने वालो हलचलों जैसे-वायु-सेना में श्रनशन, नौसेना में विद्रोह श्रादि घटनात्रों से पता लगता है। पर प्रश्न तो यह है कि हमारे महामान्य नेता इस चीज को इस तरीके से समकते हैं, या नहीं। कम से कम वे इसको समभते हैं इसका कोई परिचय हमारे सामने नहीं है। जिस प्रकार से फ्रेंच राष्ट्रीय असेम्बली की अकड़ मात्र से कुछ काम न बनता उसी प्रकार से केवल बहुत जोर गले से यह कहने पर कि विधान समोलन पूर्ण स्वतन्त्र है, किंतना काम बनेगा यह विचार खीय है।

# रुसी क्रांति के समय की स्थिति

यह तो फ्रान्स का उदाहरण हुआ। अब इम रूस के अनुभवों को देखें। जिस समय १६१७ में फरवरी क्रांति हुई थी उस समय होना तो यह चाहिये था कि फौरन विवान-सम्मेलन बुलाकर राष्ट्र के विधान का लाका बनता, पर ऐसा नहीं हुआ। जिस पूँ जीवादी गुट के हाथ में अभी सरकारी शक्ति आयी यी वह विधान सम्मेलन नहीं बुलाना चाहता था क्यों कि वह डरता था कि शायद विधान सम्मेलन जो निर्ण्य करे वह उसके अनुकूल न हो। ट्राटस्की ने इसका बहुत सुन्दर वर्णन लिखा है। उन्होंने लिखाः—सम्मिलित सरकार को विधान-सम्मेलन बुलाने में कोई जल्दी नहीं थी। विधान-सम्मेलन को बुलाने के लिए जी विशेष कानफरेन्स बुलाई गयी थी उसने मई में अर्थात् कांति के

तीन महीने बाद काम शुरू किया। इसमें जो उदारपन्थी विधान-विश्रोषश एकत्र थे उन्होंने प्रत्येक वाल को सोलइ हिस्से में बाँटा। अपने तमाम हिस्से में जितने तरह के लोकतान्त्रिक तलछुट थे उनको कूटा। इस बात पर अन्तहीन रूप से चखचख किया कि सेना को निर्वाचन का अधिकार मिले या नहीं, सेना से भागने वालों को जिनकी संख्या लाखों थी वोट का अधिकार दिया जाय या नहीं। इसी प्रकार इस बात पर भी बड़ी बहस हुई कि रूसी सम्राट के वंशवालों को जिनकी संख्या दस-वीस थी, वोट का अधिकार दिया जाय अथवा नहीं। रह गया यह कि विधान-सम्मेलन किस तारीख को बुलाया जाय इस पर कुछ भी नहीं कहा गया। कान्फरेन्स में इस प्रश्न को उठाना अभद्रता समभी जाती थी, जिसे कि केवल वोलशेविक हो कर सकते थे।"

### बोलशेविकों ने क्या किया

इस सम्बन्ध में यह स्मरण रहे कि प्रत्येक दल जिसमें बोलशेविक गण भी शामिल थे बराबर विधान-सम्मेलन का नारा देते आ रहे थे। फिर भी बोलशेविकों के नेता लेनिन यह नहीं समम्मते थे कि विधान-सम्मेलन तक हाथ-पैर समेट कर बैटा जाय। उन्होंने यह साफ कहा था कि किसानों को जमीनों पर अधिकार कर लेना चाहिथे। इधर तो मई तक विधान-सम्मेलन को बुलाने वाली विशेष कान्फरेन्स की बैठक हो नहीं हुई थी, पर उधर लेनिन ने २ अप्रेल को हो यह नारा दे दिया था कि 'हम चाहते हैं कि नहीं तक हो सके संगटित तरीके से किसानों को फौरन जमीदारों की जमीन ले लेनी चाहिथे।

लेनिन ने इस मौके पर यह कहा या कि 'हमें विधान-सम्मेलन तक प्रतीचा करने की जरूरत नहीं हैं। यह इसलिये कि हमारे लिये सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्रान्तिकारी तरीके से काम कर जायँ, कानून तो इसके फलस्वरूप आयेंगे। आगर आप इसके लिये बैठे रहे कि कानून लिखा जाय तब हम काम करे और स्वयं कान्तिकारी कर्मशक्ति विकसित न करें तो न कानून ही मिलेगा और न जमीन ही मिलेगी।'

लैनिन के इस कथन में क्रान्ति शास्त्र का या क्रान्ति के विशान का पूरा निचोड़ आ जाता है।

लेनिन के नेतृत्व में वोलशेविक पार्टों ने तथा रूस की क्रान्तिकारी जनता ने इसी सिद्धान्त पर काम किया। वे इसिलये ठहरे नहीं रहे कि विधान-सम्मेलन बुलाया जाय और वह कुछ तय करे तब काम हो। यदि वे ऐसा करते तब तो रूस में मजदूर क्रान्ति होती ही नहीं। रूस में जो बातें इन दिनों घटित हुई वे इस बात को प्रमाणित करती है। विधान-सम्मेलन को बहाँ तक हो सके टाला गया।

# अन्त में सरकार को भुकना ही पड़ा

त्रमत में जून के मध्य भाग में सरकार ने यह तय किया कि १७ वितम्बर को विधान-सम्मेलन का निर्वाचन होगा। यह बात एक हद तक जनता के दबाव के कारण भेंग मिटाने के लिये हुई। मार्च तक विधान-सम्मेलन की बहुत माँग थी पर उसके बाद सब दल तथा वर्ग स्रापने-अपने उन्न से अपना-अपना काम कर रहे थे। किसी को विधान-सम्मेलन की जरूरत नहीं महसूस हो रही थी। लेनिन तथा उनके दल के विचारों और कार्य-प्रणाली के विषय में हम पहले ही बता चुके हैं। उधर जमींदार-वर्ग भी जो फरवरी-क्रान्ति के बाद बहुत हर गये थे, अब कुछ निडर हो चले थे। पहली जुलाई को मास्को में जमींदारों की एक कान्फरेन्स हुई। इसी प्रकार अन्य प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ सब अपने-अपने लिये काम कर रही थीं।

विधान-सम्मेलन के नारे को किसी दल के लोगों ने वापस नहीं किया था। पर साथ ही साथ सब उससे स्वतन्त्ररूप से याने उसके लिए बिना प्रतीक्षा किये ही अपना कार्यक्रम चलाये जा रहे थे। जैसा कि ट्राटस्की ने लिखा है कि "अब विधान-सम्मेलन का नारा एक

लाली कारत्स, अर्थं हीन स्वरूप, एक परम्परा मात्र रह गया था, यह कोई तथ्य नहीं था।" इस प्रतिक्रिया में कोई रहस्यमय बात नहीं थी। क्रान्ति का विकास अब इस हद तक पहुँच चुका था कि अब समाज के दो मौलिक वर्गों अर्थात् सर्वहारा तथा पूँजीपित वर्ग में सम्मुख युद्ध का विन्दु आ गया था। अब यह विधान सम्मेलन न तो पूंजीपितवर्ग को ही उन्न दे सकता था और न सर्वहारा वर्ग को ही। रह गये शहर अप्रैर देहात के मध्यवित्तवर्ग, सो ये लोग इस संघर्ष में केवल किसी न किसी वर्ग के सहायक के रूप में हो काम कर सकते थे। मध्यवित्तवर्ग किसी मी हालत में स्वयं शक्ति पर कब्जा नहीं कर सकता था। यदि बीते हुये महीनों ने कुछ सिखाया था तो यही सिखाया था। किर भी विधान सम्मेलन में मध्यवित्तवर्ग विजयी हो सकता था श्रीर सच बात तो यह है कि उसने बहुसंख्या प्राप्त की, पर यह किस फायदे का रहा। अन्त तक विचारों को यही नहीं मालूम हो पाया कि वे इस बहुसंख्या को लेकर क्या करें।

### लेनिन द्वारा सशस्त्र क्रांति का नारा

इन्हीं सारी वातों को बहुत सुन्दर ढक्न से कहकर ट्राटस्की यह नतीजा निकालते हैं कि गहरी ऐतिहासिक विपत्ति के समय या काल संन्धि के समय ऊपरी लोकतन्त्र कुळ काम नहीं देता। फिर भी प्रत्येक दल जैसे पहले से विधान-सम्मेलन का नारा देता आ रहा था, वैसा ही वह अब भी देता रहा, पर हुआ क्या कि विधान-सम्मेलन से पंजीपति वर्ग ने कारनीलाफ से अपील की थी और बोलशेविकों ने सोवियट से अपील की थी। एक प्रतिक्रान्ति की तैयारी कर रहा था तो दूसरा वर्ग सर्वेहारा क्रान्ति की तैयारी कर रहा था। वोलशेविकों की आरे सामरिक क्रान्तिकारी क्रिकेटी बन रही थी। लेनिन ने सशस्त्र क्रान्ति का नारा दिया।

श्रन्त तक करीव-करीव क्रान्ति के समय प्री-पार्लमेन्ट के नाम से

विधान-सम्मेलन का अधिवेशन हुआ, पर अन्त तक बोलशेविक नायकों ने मेम्बरों को अधिवेशन नहीं करने दिया। हाँ, किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया गया। धी-पालमेखट के सदस्य चुपचाप अपने-अपने घर चले गये। संचेप में रूस के विधान-सम्मेलन का यह इति-हास है।

### इतिहास की कसौटी पर विधान सम्मेलन

श्रव हम ऊपर बताये गये इतिहास के तजरवे की कसौटी पर जब भारतीय विधान सम्मेलन को करेंगे तभी उसकी श्रमलियत जात होगी। हमने जितने भी उदाहरण दिये उन सब में क्रान्ति से ही सरकार की कायापलट हुई। न कि विधान-सम्मेलन से। इस कसौटी पर कसने से हम देखेंगे कि भारतवर्ष में ऐसी कोई तैयारी नहीं दोख पड़ रही है। केवल यह कहने से कि विधान-सम्मेलन पूर्ण स्वतन्त्र एवं सत्तापूर्ण संस्था है, विधिश्न सरकार को विधान-सम्मेलन पूर्ण स्वतन्त्र एवं सत्तापूर्ण संस्था है, विधिश्न सरकार को विधान सम्मेलन की वैठक बुलाकर श्रलग हो जावे, इससे कहाँ तक क्या सिद्ध होगा, इसमें भारी सन्देह है। श्रवश्य हमारे महामान्य नेता यह कह रहे हैं कि विधान-सम्मेलन यदि श्रसफल हो गया तो फिर क्रान्ति कर दी जायगी, पर प्रश्न तो विधान-सम्मेलन की श्रसफलता के बाद क्रान्ति करने की नहीं है, बिल्क यह है कि विधान-सम्मेलन को जोर पहुँचाने के लिये क्रान्ति की जाय। कम से कम इतिहास हमें यही बताता है।

### क्रान्ति के आधार

ट्राटस्की ने तथा क्रान्ति के विशेषज्ञों ने यह साफ-साफ बताया है कि क्रान्ति को शीघ्र घटित करने के उपायों में आम हड़ताल, सड़कों पर लड़ाई तथा बैरिकेड है। पाठक इस पर स्वयं विचार कर सकते हैं। यहाँ तो मामूली दुकाने बन्द करने से भी हमारे महामान्य नेता हिचक रहे हैं।

### क्रान्ति के बाद विधान सम्मेलन

लेनिन ने अपनी 'दो नीतियाँ' नामक पुस्तक में यह साफ बताया है कि क्रान्ति के बाद ही अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार विधान-सम्मेलन बुला सकती है। तभी इस विधान-सम्मेलन का नतीजा क्रान्तिकारी होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि विधान-सम्मेलन के लिये प्रतीचा न कर क्रान्तिकारी तरीके से जहाँ तक हो सके संगठित रूप से जमीन-जायदाद की जब्ती हो जानी चाहिये। इस पर मन्तन्य अनावश्यक है। लेनिन का आश्य स्पष्ट है।

श्रव हम भारतीय कथित विधान-सम्मेलन की दो-एक श्रन्तिनिहत गलतियों की श्रोर दृष्टि श्राकर्षित करेंगे। सबसे पहली गलती तो यह है कि जनता को सीधे-सीधे इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। दूसरी बात यह है कि विधान-सम्मेलन का विधान पहले से तैयार कर दिया गया श्रीर वह विधान ऐसा है, जो बहुत कुळ परस्पर विरोधी है।

## विधान-सम्मेलन की त्रुटियां

विधान में यह बताया गया है कि पहले तो विधान-सम्मेलन के सदस्यगण नयी दिल्ली में मिलेंगे। फिर वे एक सभा करेंगे जिसमें यह तय होगा कि किस प्रकार कार्रवाई की जाय। एक सभापित तथा अन्यान्य कर्मचारी चुने जायँगे, एक परामर्श देने वाली कमेटी चुनी जायगी, इसके बाद प्रान्तीय सदस्य तीन हिस्सों में बँट जायँगे और प्रत्येक हिस्सा अपने अन्दर के प्रान्तों के विधान बनायेंगे तथा यह भी तय करेंगे कि ये समूह अपने अन्तर्गत सब प्रान्तों के लिसे कोई विधान बनायें या न बनायें। इसके बाद जब इतना काम हो जायगा तब इन हिस्सों के तथा देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि फिर से एकत्र होंगे जिससे कि सब का विधान बन सके।

त्रव इसमें गलती यह है कि यूनियन या सब के विधान वन जाने

के पहले प्रान्त ऋपना विधान किस ऋाधार पर वनावें। स्पष्ट है कि दोनों का काम प्रस्पर सम्बद्ध है। कार्य- लेत्र में इस प्रकार त्रृटियुक्त विधान का नतीजा यह होगा कि महीनों चीजें टलती रहेंगी और ऋन्त में कोई नतीजा निकलेगा ही, यह कहा नहीं जा सकता। मुस्लिम लीग के शामिल न होने से यह विधान कर्तई बन सकता है या नहीं इसमें बहुत सन्देह है। कुछ लोगों को सही तौर पर यह सन्देह है कि ऐसी हालत में शायद विधान बनाने की नौबत ही न ऋावे। मान लीजिये मुस्लिम लोग के ऋतिरिक्त और सब लोगों ने मिलकर विधान बना ही लिया तो उसे लागू कौन करेगा। क्या ब्रिटिश सरकार उसे लागू करने के लिये तैयार हो जायगी ?"



# श्री मन्मथनाथ गुप्त की ऋन्य पुस्तकें

१-गृहयुद्ध-क्रान्तिकारी उपन्यास

२-जिच--१६४२ पर श्रवलम्बित उपन्यास

३—सुधार—मनोवैज्ञानिक उपन्यास

४-- अनिरुद्ध-कान्तिकारी जीवन पर ट्रेजेडी मूलक उपन्यास

५-दुश्चक-मजद्र क्रान्ति का उपन्यास

६-सेक्स से मुख श्रौर जीवन-सेक्स का दर्शन श्रौर विज्ञान

७ - बँगला के आधुनिक कवि-समालोचनात्मक परिचय

८-प्रेमचन्द्र -जीवनी तथा ब्रालीचना

६-शरतचन्द्र-जीवनी तथा आलोचना

१० - अपराध-लोग क्यों अपराध करते हैं

११ - जययात्रा - हिन्दू मुस्लिम भागड़े पर उपन्यास

१२-क्रान्तियुग-क्रान्ति युग की रोमांचकारी बातें

१३ - भारत में सशस्त्र क्रान्ति चेष्टा का रोमांचकारी इतिहास

—भाग १ व २ ( छै साल जब्त थी )

१४-ऐतिहासिक भौतिकवाद-मार्क्वाद का सार

१५-राष्ट्र ग्रौर उसका विकास-विश्व का इतिहास

१६-ईश्वरवाद श्रोर धर्म-दर्शन

१७ — चन्द्रशेखर ऋाजाद — जीवनी